# संस्कृत व्याकरगा प्रवेशिका

ह्येवक बाबूराम सक्सेना, एम्० ए० ह्येक्चरर

> संस्कृत विभाग प्रयाग विश्वविकार

मकाश्च रामनरायन लाह पब्लिशर और बुकसेलर इलाहाबाद

प्रथम संस्करण ]

१९२८

[ मूल्य २॥)



# पूज्य-गुरु

महामहापाध्याय

श्री डा० गङ्गानाथ का,

एम्० ए०, डी० लिट्०, एतेल्० डी०

वाइस**ः**चैंसलर

भयाग-विश्वविद्यालय

के

कर कमलों में।

उनके प्रिय शिष्य

ग्रन्थकार

द्वारा

भक्तिपूर्वक समर्पि

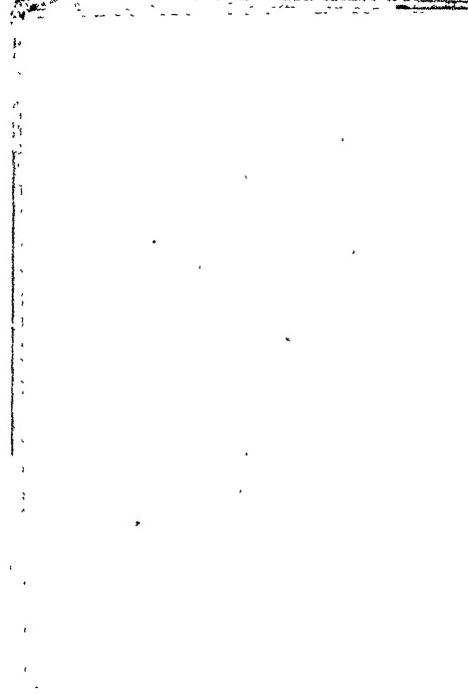

#### PREFACE

Several Grammars of Sanskrit written in English have been in use in Northern India at our Schools and Colleges With the adoption of the vernaculars, however, as the media of instruction and examination, there was felt a necessity of a standard Sanskrit Grammar in Hindi. The present work is primarily intended to supply this need.

It is impossible to say anything original in Sanskrit grammar. But there may be some originality with respect to the treatment of the subject-matter. An effort has been made in this work to compare the Sanskrit usage with that of Hindi and thus to impress the student with the points of difference. This comparative method, I hope, will eliminate Hindism from Sanskrit composition which a teacher so often notices in students' exercises. An endeavour has also been made to explain the technical terms of Sanskrit Grammar. The following are some of the other points which have been kept in view.

The sū'ras have been quoted in the footnotes throughout in order to enable the students to have the whole idea in a concise form. The names of suffixes, etc., as used by Panini, have been retained in their original form e. g., lyap has been written as such and not as ya. This was felt necessary since the student feels confounded to find and to use the technical terms in higher classes when his training in the lower classes was different

Copious examples have been adduced to elucidate the rules particularly in sandhi, declension and conjugation. The numerals have been treated in great detail since it is noticed that the students even in the University classes commit mistakes in them. The treatment of the use of cases is full and the surras in this case have been given as head-lines rather than as footnotes since they are the only sure guide for the student to understand the complicated system of case-use. The samūsa, taddhita and Irdanta have been explained almost exhaustively Considerable attention has been paid to treat the verb in all its aspects and it has, therefore, taken up about one-third of the book. Small but informing chapters on gender and indeclinables have been added and will, it is hoped, be found useful.

Of the three appendices the first gives a very brief account of the Sanskrit grammarians, the second treats of prosody and the third gives the transliteration alphabet.

No effort has thus been spared to make the book as useful as possible. The fulness of the treatment together with the choice of the type and spacings has increased the bulk of the book which I hope will not be grudged.

The subject-matter has been put into two grades—one for the lower classes being in bolder type than the other which is for the higher classes.

In preparing this book I have freely consulted the existing grammars of Sanskrit, particularly Kale's Higher Sanskrit Grammar. My best thanks are, therefore, due to their writers My pupil, Pt. Ram Krishna Shukla, M. A., Head Pandit, C A -V High School, has kindly collaborated with me all through in the preparation of this book and has also looked through the proofs But for his enthusiasm, industry and disinterested work it would not have been possible to bring out the work this year.

I tender my most respectful thanks to my revered teacher, Mahámahopádhyáya Dr. Ganganatha Jha for his kind permission to dedicate the book to him.

It is trusted that the work will prove useful. Any suggestions for its improvement will be thankfully accepted.

BABURAM SAKSENA

" यद्यपि बहु नाधीषे पठ पुत्र तथापि व्याकरणम् । स्वजनः श्वजनो माभूत्सकताः शकताः सकुच्छकृत् ॥"

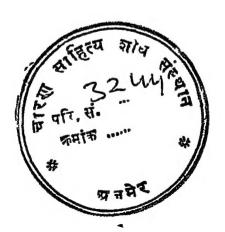

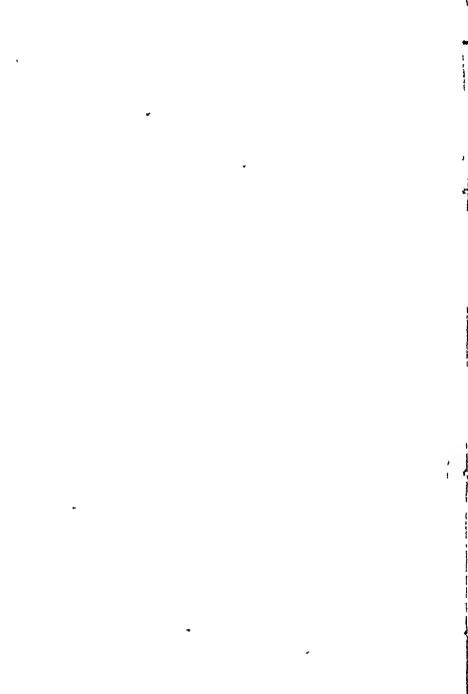

# विषय-सूची

# प्रथम सोपान

|                        | नपन लापान     |              |
|------------------------|---------------|--------------|
|                        | वर्ण-विचार    |              |
| विषय                   | सेक्शन        | पृष्ठ        |
| संस्कृत शब्द का श्रर्थ | 3             | 9            |
| न्याकरण का श्रर्थ      | २             | 3            |
| संस्कृत-वर्णमाला       | <b>ર</b>      | २            |
| स्वरों के तीन प्रकार   | 17            | 8            |
| न्यक्षनों के भेद       | ,             | ¥            |
| उचारणविधि              | 8             | Ę            |
| वर्णों के उच्चारणस्थान | 8             | <b>ଞ୍</b> -ଓ |
|                        | द्वितीय सोपान |              |
|                        | सन्धि-विचार   |              |
| सन्धि-लच्चण            | Ł             | <b>5</b>     |
| सन्धि-जनित परिवर्त्तन  | ६             | 30           |
|                        | स्वरसन्धि     |              |
| दीर्घसन्धि             | •             | 82           |
| गुणसन्धि               | * · •         | 1.8          |

3

वृद्धिसन्धि

| विषय                              | सेक्शन    | पृष्ठ      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| यणुमन्धि                          | 30        | 21         |
| पृचोऽयवायावः                      | 11        | २२         |
| ग्रकारलोप                         | 12        | 23         |
| प्रगृद्ध-नियम                     | 11        | २ ४        |
|                                   | हज्सन्धि  |            |
| स्तोरजुना रजुः                    | 18        | <b>२</b> १ |
| •दुना प्दुः                       | १४ स      | २१         |
| तोः पि                            | 14        | २६         |
| <b>म</b> ल्सन्धि                  | 1 ६       | , ,,       |
| यर्मन्ब                           | 10        | 39         |
| तोर्जि                            | 1=        | २७         |
| <b>म</b> यसन्धि                   | 18        | <b>31</b>  |
| घगों के प्रथम वर्ण का आगम         | २०        | ş¤         |
| शकार-सन्धि                        | 21        | रद         |
| श्रनुस्वार-विधान                  | २२, २३    | ₹ ₹        |
| श्रनुन्यार के भिन्न भिन्न न्यानीय | રૄ        | 3,0        |
| ग्रन्वविधान                       | २४        | ą s        |
| प्यविधान                          | ₹₹        | ३२         |
| fi                                | वसर्गसन्य |            |
| पदान्त स् वा विसर्ग               | २६        | \$ 8       |
| पदानतर्का विसर्ग                  | 30        | 19         |
|                                   |           |            |

| ( | 3 | ) |
|---|---|---|
| • |   | • |

| विषय                      | सेपरान            | व्ह    |
|---------------------------|-------------------|--------|
| विसर्ग का स्              | ₹ 3               | इ ४    |
| •9                        | <b>३</b> २        | ३१     |
| विसर्ग का य्              | \$8               | 59     |
| विसर्ग का " भो "          | · 44              | 37     |
| विसर्गजोप                 | 26                | ३७     |
| विसर्गं का 'र्'           | ষ্ঠ               | ३म     |
| सः भौर एपः के विसर्ग क    | ा लोप ३≖          | 3.5    |
|                           | तृतीय सोपान       |        |
|                           | संद्धा-विचार      |        |
| परिवर्तनशील तथा           |                   |        |
| श्रपरिवर्त्तनशील सब्द     | 3,8               | 80     |
| पुरुप तथा वचन             | 80                | ४०     |
| संज्ञाश्रों के तीन जिङ्ग  | 83                | 80     |
| विभक्तिविचार              | ४२                | 88     |
| स्वरान्त तथा व्यक्षनान्त  | प्रातिपदिक ४३     | 85     |
|                           | स्वरान्त संज्ञाएँ |        |
| श्रकारान्त पुंलिङ्ग शब्द  | 8.8               | 8.8    |
| श्राकारान्त पुंलिङ्ग शब्द | 88                | 84     |
| इकारान्त पुंजिङ्ग शब्द    | ४६                | ४६     |
| ईकारान्त पुंतिङ्ग शब्द    | ,2°               | ., ,88 |

(8)

| बियय                            | सेक्शन         | पृष्ड       |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| उकारान्त पुंलिद्ग शब्द          | 82             | **          |
| क्रकारान्त पुंलिझ शब्द          | 3.8            | ধ্য         |
| ऋकारान्त पुंजिङ्ग शब्द          | *0             | <b>3</b> 5  |
| ऐकारान्त पुंलिद्ग शब्द          | 41 .           | **          |
| श्रोकारान्त पुंचिद्ग शब्द       | <b>4</b> 3     | *\$         |
| भौकारान्त पुंलिङ्ग शब्द         | +=             | **          |
| अकारान्त नपुंसकतिङ्ग शब्द       | 48             | 21          |
| इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द       | **             | <b>*</b> =  |
| उकारान्त नपुंसकतिद्व राव्द      | <b>४</b> ६     | 83          |
| भरकारान्त्र नपुंसकलिङ्ग शब्द    | <b>१</b> ७     | ६३          |
| धाकारान्त सीलिङ्ग शब्द          | 45             | 88          |
| इकारान्न खीलिङ शब्द             | **             | ६१          |
| द्रैकारान्त सीलिङ्ग शब्द        | ६०-६१          | ६६-६=       |
| टकारान्त खीलिङ्ग शब्द           | Ęą             | 3.3         |
| <b>उकारान्त स्रीलिद्ध राव्द</b> | ६३             | <b>\$ 8</b> |
| ऋफारान्त स्नीलिङ्ग शब्द         | <b>4</b> .5    | 93          |
| ग्रन्य स्वरान्त भोनिक्त शब्द    | ĘŁ             | 45          |
| युष्                            | नान्त संद्वाएँ |             |
| चकारान्त शब्द                   | 44             | 6.5         |
| जकारान्त राज्द                  | <b>ξ</b> 0     | 95          |
| तकारान्त शब्द                   | <b>5</b> 5     | #1          |
|                                 |                |             |

( لا )

| विषय          | सेक्शन     | ,છુલ્           |
|---------------|------------|-----------------|
|               |            | ,5 <del>v</del> |
| दकारान्त शब्द | 8,8        | = =             |
| धकारान्त शब्द | 90         | , <b>5</b> 8    |
| नकारान्त शब्द | <b>৬</b> 9 | . 80            |
| पकारान्त शब्द | ७२         | , 3 0 0         |
| सकारान्त शब्द | ७३         | 103             |
| रकारान्त शब्द | 9.8        | 302             |
| वकारान्त सब्द | ७१         | 102             |
| शकारान्त शब्द | ७६         | 108             |
| पकारान्त शब्द | 99         | 100             |
| सकारान्त शब्द | ৩5         | 105             |
| हकारान्त शब्द | 98         | 138             |
|               |            |                 |

# चतुर्थ सोपान

# सर्वनाम-विचार

| सर्वनाम-लच्च                 | 50         | 330 |
|------------------------------|------------|-----|
| उत्तम पुरुववाची ( श्रस्मद् ) | <b>53</b>  | 115 |
| मध्यमपुरुपवाची ( युप्मद् )   | <b>5</b> 2 | 118 |
| श्रन्यपुरुपवाची ( भवत् )     | <b>4</b> 3 | 120 |
| इदम्, एतद्, तद् श्रीर श्रदस् | <b>48</b>  | 124 |
| सम्बन्धसूचक ' यद् ' शब्द     | =\$        | 998 |
| <b>अरनवाचक 'किम् '</b> शब्द  | ===        | 929 |
|                              |            |     |

ŗi

| विषय                           | सेक्शन       |  |
|--------------------------------|--------------|--|
| निजवाचक सर्वनाम                | <b>ಇ</b> ಅ   |  |
| निश्चयवाचक सर्वनाम             | 22           |  |
| •                              | पश्चम सोपान  |  |
| •                              | विशेपण-विचार |  |
| विशेषण की विभक्ति, लिइतय       | ।। वचन ८६    |  |
| सार्वनामिक विशेषण्             | 80           |  |
| सम्बन्धसूचक सार्वनामिक वि      | शेपण ६३ .    |  |
| मकारवाचक विशेषण                | ६२           |  |
| परिमाणसूचक विशेपण              | \$3          |  |
| संख्यास्चक विशेषया             | 88           |  |
| सर्व शब्द के रूप               | 88           |  |
| श्रल्प, श्रर्ध, नेम, सम श्रादि | 88           |  |
| पूरक संख्यावाचक विशेषण         |              |  |
| ( प्रथम, चरम इस्यादि )         | हद् म        |  |
| कतिपय शब्द                     | १६ स्र       |  |
| चीय प्रत्ययान्त शब्दों के रूप  | <b>६६</b> ग  |  |
| उम, उमय, द्वितय घादि           | v s          |  |
| संस्कृत की गिनती               | <b>8</b> 5 - |  |
| गिनती शब्दों के रूप            | 33           |  |
|                                |              |  |

प्रक संख्यावाची शब्दों के रूप

**3**88

144

103

|   | विषय '                       | सेक्शन      | पृष्ठ |
|---|------------------------------|-------------|-------|
|   | संख्याश्रों के बनाने के नियम | 303         | १७२   |
|   | क्रमवाची विशेषग्             | १०२         | ३७३   |
|   | तुलनावाचक विशेषण बनाने       | के नियम     | ·     |
|   | (तरप्, तमप्; ईयसुन्, इध      |             | 300   |
|   |                              | षष्ठ सोपान  |       |
|   |                              | कारक-विचार  |       |
|   | कारक की परिभाषा              | 808         | 308   |
|   | प्रथमा विभक्ति का प्रयोग     | 304         | , 151 |
|   | द्वितीया ,, ,, ,,            | १०६         | 354   |
| • |                              | 900         | 389   |
|   | चतुर्थी ,, ,, ,,             | 305         | 208   |
|   | पञ्चमी ,, ,, ,,              | 308         | 305   |
|   | सप्तमी ,, ,, ,,              | 990         | २१६   |
|   | प्रत्येक विभक्ति का भिन्न    |             |       |
|   | भिन्न कारकों में उपयोग       | 333         | 212   |
|   | पप्ठी                        | 335         | २१६   |
|   |                              | सप्तम सोपान |       |
|   |                              | समास-विचार  |       |
|   | समास-लत्त्रण तथा विग्रह परि  | रेसावा ११३  | २३०   |
|   | 64 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4       | -           |       |

२६२

समास के चार भेद

( = )

| विषय                 | सेक्शन | <i>ઉદ</i> ર |
|----------------------|--------|-------------|
| श्रम्ययीभाव समास     | 334    | 585         |
| तखुरुप समास          | 998    | २३८         |
| व्यधिकरण तखुरुप      | 199    | २३⊏         |
| समानाधिकरया तखुरुप   |        |             |
| श्रथवा कर्मधारय समास | 99=    | 488         |
| कर्मधारय समास के भेद | 338    | 484         |
| द्विगु समास          | 350    | 582         |
| श्रन्य तरपुरुष समास  | 151    | 388         |
| इन्हसमास             | 122    | २५४         |
| 'चहुवीहि समास        | 148    | २५६         |

# अष्टम सोपान

# तद्धित-विचार ।

| तद्वित-लच्या                       | 35= | २६म |
|------------------------------------|-----|-----|
| तद्धित प्रत्ययों के जोड़ने के नियम | 328 | 335 |
| श्चपत्यार्थ                        | 130 | २७२ |
| मत्वर्थीय                          | 927 | २७३ |
| भावार्थ तया कर्मार्थ               | 155 | २७६ |
| समृहार्थ                           | 123 | २७६ |
| सम्बन्धार्थं व विकारार्ध           | 388 | २८० |
| परिमाणार्थं तथा संस्थार्थ          | 984 | रदर |

| • | 2 |  |
|---|---|--|
| • | ~ |  |
|   |   |  |

| विपय              | सेक्शन | पृष्ठ |
|-------------------|--------|-------|
| हितार्थ           | 138    | २८३   |
| क्रियाविशेषगार्थं | 380    | २८४   |
| शैपिक             | १६८    | रम्   |
| प्रकीर्यंक        | 388    | 289   |
|                   |        |       |

# नवम सेापान क्रिया—विचार

| धातु का साधारण विचार   | 386   | 335                  |
|------------------------|-------|----------------------|
| धातुत्रों के तीन वाच्य | 888   | <b>इ</b> ०३          |
| लकारों के प्रत्यय      | 985   | <b>३</b> ०६          |
| भ्वादिगण               | 9 8 B | ३१६-8्६२             |
| <b>त्रदादिग</b> या     | 180   | इ६२-इ६०              |
| जुहोत्यादिगग           | 340   | ३६० ४०४              |
| दिवादिगण               | 343   | 808-818              |
| स्वादिगण               | 943   | ४१४-४१४              |
| तुदादिगया              | 348   | ४३४-४६४              |
| रुधादिगण               | 348   | 884-884              |
| तनादिगय                | 120   | ४४६-४ <del>१</del> २ |
| <b>ऋयादिग</b> ण        | 345   | ४४२-४६२              |
| चुरादिगग               | 348   | ४६२ ४७२              |

# दशम सापान

# क्रिया-विचार ( उत्तरार्घ )

| विपय                          | सेक्शन             | पृष्ठ      |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| क्रमवाच्य, भाववाच्य           | 189                | ४७३-४१\$   |
| प्रत्ययान्त धातुएं            | <b>9</b>           | 883        |
| <b>यिजन्त</b>                 | <b>1</b> ६४        | ४६२        |
| सन्नन्त                       | १६४                | 888        |
| यहन्त                         | १६६                | 882        |
| नामधातु                       | 1 ६७               | 400        |
| क्यच् प्रस्यय                 | <b>1</b> ६=        | <b>k00</b> |
| क्यड् प्रस्यय                 | १६६                | 403        |
| श्रात्मनेपद तथा परस्मैपद ब्या | तस्या १७०          | 407        |
| Ų                             | काद्श सापान        |            |
|                               | <b>छदन्त—विचार</b> |            |
| कृत् नच्य                     | 303                | 408        |
| कृत्य प्रत्यय                 | १७२                | <b>430</b> |
| तम्यत्, तन्य, श्रनीयर         | 103                | *15        |
| यत् प्रस्यय                   | 108                | <b>₹18</b> |
| वय ् प्रस्यय                  | 304                | <b>414</b> |
| चयत् प्रत्यय                  | १७६                | <b>*1</b>  |

308

¥18

भृतकाल के कृत् प्रत्यय

| विपय                            | सेक्शन | <b>यु</b> ब्द |
|---------------------------------|--------|---------------|
| क्त, क्तवतु प्रस्यय ,           | 350    | <b>*</b> ??   |
| वर्त्तमान काल के कृत् प्रत्यय   | 323    | <b>4</b> 58   |
| शतृ, शानच्                      | 3=5    | **            |
| भविष्यकाल के कृत् प्रत्यय       | १८३    | <b>४</b> २६   |
| तुसुन् प्रस्यय                  | 3 = 8  | १२७           |
| पूर्वकालिक किया ( क्ला, ल्यप् ) | 3=%    | *\$0          |
| ग्मुल् प्रत्यय                  | १८६    | <b>१</b> ६२   |
| कर्तृवाचक कृत् प्रत्यय          | 350    | <b>*</b> \$8  |
| शील, धर्म, साधुकारिता           |        |               |
| वाचक कृत् प्रत्यय               | १८८    | 488           |
| खलर्थं कृत् प्रत्यय             | 380    | *8=           |
| उगादि प्रस्थय                   | 383    | *88           |
| _                               |        |               |

# द्वादश से।पान

# लिङ्ग-विचार

| लिङ्ग-विचार      | 988 | 440  |
|------------------|-----|------|
| खीलिङ्ग शब्द     | 388 | ** 8 |
| पुंश्चिद्र शब्द  | 388 | ४४२  |
| नपुंसकलिङ्ग शब्द | 184 | ***  |

#### स्त्रीप्रत्यय

| _      |       |             |
|--------|-------|-------------|
| विषय   | सेवशन | प्रप्ठ      |
| टाप्   | 9 8 9 | <b>ረ</b> ሂ⊏ |
| न्हीप् | 165   | 3 44        |
| टीप्   | 388   | <b>१</b> ६० |

# त्रयोदश सापान

### ध्रव्यय-विचार

| यव्यय लच्य           | 200 | 468         |
|----------------------|-----|-------------|
| उपसर्ग               | २०१ | ४६२         |
| क्रियाविशेषण         | २०२ | <b>१६</b> ६ |
| समुचयबोधक श्रम्यय    | २०३ | ५७१         |
| मनोविकारस्चक श्रव्यय | २०४ | <b>१</b> ७२ |
| प्रकीर्णंक श्रव्यय   | २०१ | ५७६         |
|                      |     |             |

# परिशेप

| संस्कृत भाषा के वैयाकरण  | 3 | *** |
|--------------------------|---|-----|
| छन्द                     | ? | オロッ |
| रोमन श्रवरों में संस्कृत | ą | ५६६ |

Α, , •

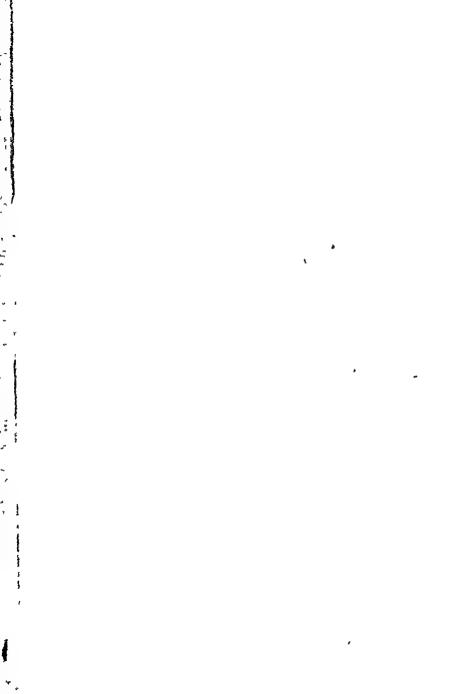

# संस्कृत व्याकरगा प्रवेशिका

# प्रथम सोपान

## वर्ण विचार

- े न' संस्कृत ' शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परि-मार्जित, शुद्ध वस्तु । सम्प्रति 'संस्कृत' शब्द से प्रायों की साहि-त्यिक भाषा का बेाथ होता है । यह भाषा प्राचीन काल में प्रार्थ पिंदुतों की बेाली थी थ्रौर इस के ही द्वारा विरकाल तक ग्रार्थ-विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था । जन साधारण की भाषा का नाम 'प्राकृत' था । संस्कृत भाषा का महत्त्व विशेषतः ग्राज भी है, क्योंकि भ्रार्य सभ्यता के द्योतक श्रधिकांश ग्रन्थ इसी में हैं ग्रौर इसी के झान से उन तक पहुँच हो सकती है ।
- २—' व्याकरण 'का अर्थ हैं—िकसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यह शब्द 'भाषा 'के सम्बन्ध में ही अधिक प्रयोग में आता है। यदि देखा जाय ते। प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े होते हैं, कोई छेटे। बड़े वाक्य

वहुधा छे।टे २ वाक्यों के सुसम्बद्ध समृह होते हैं। वस्तुतः वाक्य ही भाषा का ध्राधार है। वाक्य शब्दों का समृह होता है। प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं जिनकें। यक्तर भी कहते हैं। 'ध्रक्तर' शब्द का ध्र्य है अविनाशी—जिसका कभी नाश न हो। वर्ण के। यह नाम इसिलिए दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक नाद (sound) अविनश्वर है। यदि किसी शब्द का उचारण करें तो उसके ध्रक्तर उचारण काल में 'नाद' कहलांकेंगे ध्रोर उस दशा में शब्द नादों का समृह होगा। सृष्टि में इन नादों का भएडार ध्रमन्त है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। उदा-हरणार्थ, चीनी भाषा में वहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं, संस्कृत में कई ऐसे हैं जो फ़ारसी, ध्राँगरेज़ी ध्रादि में नहीं।

३—संस्कृत थापा में—जिन श्रक्तरों का उपयाग होता है वे ये हैं :—

```
हस्व (सादे)
                             —मिश्रविकृत दीर्घ
Compound स्वर
                               दीर्घ (सादे)
थाई ऊ अ
                                कवर्ग (कु)
क
      ख
            ग
                        Œ.
                  घ
                               -चवर्ग ( चु )
च
      क्
            ज
                  来
                        ञ
                             — टवर्ग ( टु )
       ਣ
                       स
乤
             ड
                  ढ
```

१ पाणिनि ने इन्हीं श्रवरों के इस क्रम में गाँधा है :--

|   |   |   |   |   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------------|
| त | थ | द | ध | न | —तवर्ग ( तु )                           |
| प | फ | व | भ | म | —पवर्ग (पु)                             |
| य | ₹ | ल | व |   | —ग्रन्तःस्थ                             |
| ग | प | स | ह |   | —ऊष्म वर्ण                              |
|   |   |   |   | • | —श्रीनुस्वार                            |
|   |   |   |   | • | —्श्रनुनासिक                            |
|   |   |   |   | : | —विसर्ग                                 |
|   |   |   |   |   |                                         |

ः ६ १० ११ सम्भन्, घडधप् जबगडदश्, खफब्रुठथचटतव्, कपय्; १३ १४ शपसर्, हल्।

यही चौदह सूत्र माहेश्वर कहलाते हैं, यतः पाणिनि के। महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए थे। ऐसा सम्प्रदाय है। इनके। प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं; क्योंकि इनके द्वारा सरलता से और सूक्त रीति से सब अत्तरों का बीध है। जाता है। अपर के जे। अत्तर हल् हैं वे इन् कहलाते हैं, जैसे ण्, क् आदि। इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। कोई वर्ण लेकर उसके साथ यदि इत् जे।इ दें तो उस अत्तर के और उस इत् के बीच के सभी वर्णों का (बीच में पड़ने वाले इतों के। छोडकर) बोध होता है, यथा अक् से अ इ उ ऋ ल का, शल से श प स ह का।

'स्वर' का श्रर्थ है, ऐसा वर्ण जिसका उचारण अपने श्राप हो सके, उसकी दूसरे वर्ण से मिलने की श्रपेक्षा न हो। ऐसे वर्ण जो विना किसी दूसरे वर्ण (श्रर्थात् स्वर) से मिले हुए उचारण नहीं किये जा सकते 'व्यक्षन' कहलाते हैं। ऊपर क से लेकर ह तक के सारे वर्ण व्यक्षन हैं। के में श्र मिला हुश्रा है, इसका शुद्ध रूप केवल क् होगा। स्वरों का दूसरा नाम "श्रच्" भी है, यतः पाणिनि के कमानुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सव इसके श्रन्तर्गत श्राजाते हैं (प्रथम सूत्र का प्रथम श्रक्तर श्र श्रोर चतुर्थ सूत्र का श्रान्तम श्रक्तर च्)। इसी प्रकार व्यक्षन का दूसरा नाम "हल्" भी है, क्योंकि व्यक्षनवाची प्रत्याहार सूत्र सव (द से १४ तक) इसके श्रान्तर्गत श्राजाते हैं। इसी कारण व्यक्षन सूचक चिह्न (्) केत भी हल् कहते हैं।

स्वर तीन मकार के होते हैं—हस्व, दोर्घ और मिश्रविस्त दीर्घ । मिश्रविस्त दीर्घ किन्हीं दें। भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से वनता है : जैसे श्र+इ=ए। स्वर के उच्चारण में यदि एक माना समय लगे तो वह हस्व; जैसे श्र, श्रीर यदि दो माना समय लगे ते। दीर्घ कहलाता है ; जैसे श्रा। मिश्रविस्त स्वर दीर्घ होते हैं।

यदि तीन मात्रा समय लगे तो ग्लुत महलाता है; इस प्रकार के स्वर का प्रयोग प्राय: पुकारने में होता है; यथा राम ३।

सभी स्वर फिर दो प्रकार के होते हैं। एक श्रनुनासिक जिनमें नासिका मे भी उचारण में बुद्ध स्हायता ली जाती है; यथा श्रॅं, श्रॉंस एँ, ऐँ श्रादि श्रीर दूसरे सादे श्रर्थात् श्रननुनासिक यथा श्र, श्रा, ए, ऐ श्रादि।

व्यजनों के भी कई भेद हैं—क से लेकर म तक के "स्पर्श" कहलाते हैं। इनमें कवर्ग आदि पाँच वर्ग हैं। य र ल व "ग्रंतःस्थ" हैं, अर्थात् स्वर और व्यञ्जन के वीच के हैं। श प स ह "ऊष्म " हैं, अर्थात् इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से ज़रा अधिक ज़ोर से श्वास लानी पड़ती है। पाँचो वर्गी के प्रथम और द्वितीय अत्तर (क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ) तथा ऊष्म वर्णों की "परुष व्यञ्जन" और शेष की " मृदुव्यञ्जन" भी कहते हैं।

विसर्ग के। वस्तुतः एक द्याटा ह समक्तना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अन्त में आता है। यह स् अथवा र का एक रूपान्तर मात्र है, किन्तु उचारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है।

क् श्रौर ख् के पूर्व कभी २ एक श्रधिवसर्ग सा उचारण के प्रयोग में श्राता है उसे द्रास चिह्न द्वारा व्यक्त करते हैं श्रौर उसकी संज्ञा जिह्नामूलीय बताते हैं। इसी प्रकार से प् श्रौर फ् के पूर्व वाले नाद के। उपध्मानीय कहते हैं श्रौर उसी (द्र) चिह्न से व्यक्त करते हैं।

श्रमुस्वार यदि पञ्चवर्गीय श्रक्तरो के पूर्व श्रावे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पञ्चम श्रक्तर सा होता है , यदि श्रन्यत्र श्रावे तो एक विभिन्न ही उद्यारण होता है, इस कारण इसका व्यक्तिव भी श्रलग है।

व्यंजनों का एक भेद श्रल्पप्राण श्रीर महाप्राण में भी किया जाता है। जिनके उचारण में कम साँस की श्रावश्यकता होती है वे श्रल्पश्रण, श्रीर जिनमें श्रिधक की वे महाप्राण होते हैं। वगों के प्रथम, तृतीय श्रीर पंचम वर्ण तथा श्रन्तःस्थ श्रल्पप्राण हैं श्रीर शेप—श्रर्थात् वगों के द्वितीय श्रीर चतुर्थ तथा श, प, स, ह महाप्राण हैं।

8—उच्चारण करने का उपाय यह है कि ग्रन्दर से ग्राती हुई रवास की स्वच्छन्दता से न निकाल कर उसे मुख के ग्रवयव विशेषों से तथा नासिका से विकृत करके निकाला जाय। यह विकार उत्पन्न करने में मुख के भाग तथा नासिका प्रयोग में ग्राते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन ग्रावयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनके। उन नादों का स्थान कहते हैं।

#### हमारे वर्णी के स्थान इस प्रकार हैं।

विसर्ग थ्या क ख घ ह कराट ŝ 斩 तालु इ य च ठ ज ञ ग -मूर्घा ट ठ ड ढ गा प ऋ ₹ ऋ ध स ल त य ᆶ न त्न ऊ उपधानीय प Ħ फ ब भ 3

अ, म, ङ, गा, न—इनके उच्चारण में नासिका की भी सहायता भ्रावश्यक है, इस प्रकार अ के उच्चारण स्थान मिलकर तालु भ्रौर नासिका दोनों हैं, ङ के कग्रठ श्रौर नासिका —इत्यादि।

> प श्रोर ऐ—कर्र श्रोर तालु श्रो श्रोर श्रो—कर्र श्रोर श्रोठ व —दाँत श्रोर श्रोठ जिह्वामूलीय —का जिह्वा की जड़ श्रामुखार —का स्थान नासिका है।

एक ही स्थान से निकलनेवाले वर्ण "सवर्ण" कहलाते हैं। भिन्न स्थानों से उच्चारण किये हुए वर्ण परस्पर ग्रसवर्ण कहलाते हैं।

जपर वर्णों के उचारण के स्थान संस्कृत वैयाकरणों के श्रनुसार दिये गये हैं। श्राज कल इनके उचारण में किसी किसी वर्ण में भेद पड़ गया है, यथा झा जा उचारण हम लोग शुद्ध नहीं करते। कोई रि करते हैं कोई रु। प का उचारण मूर्था (तालु के सब से ऊपर के भाग) से होना

श्रकुहितसर्जनीयानां कपटः । इच्चयशानां तालु । श्रहुरपाणां मूर्घा । खतुलसानां दन्ताः । उपुपध्मानीयानाम् श्रोष्टौ । श्रमङ्गुनानां नासिका च । एदैतोः कण्डतालु । श्रोदौतोः कण्डोष्टम् । वकारस्य दन्तोष्टम् । जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् । नासिकानुस्वारस्य । चाहिए किन्तु बहुधा लोग इसे या की तरह बेालते हैं श्रीर कोई २ ख की तरह। ल का उचारण तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही लुसप्राय होगया था।

वर्णमालाशों में ह के उपरान्त बहुधा च, त्र, ज्ञ देने की रीति है, किन्तु ये शुद्ध वर्ण नहीं हैं—दो वर्णों के मेल हैं।

च=क्+प, त्र=त्+र, च=ज्+न्न । इसकारण इनको वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है।

# द्वितीय सोपान

#### सन्धि विचार

५-अपर कहा जाचुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। संस्कृत के शब्द किसी भी स्वर अथवा ब्यक्षन से आरम्भ होकर, किसी स्वर, ब्यक्षन, अनुस्वार अथवा विसर्ग में अन्त हो सकते हैं।

दो गन्द जब पास पास ग्राते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले गन्द के ग्रान्तिम वर्ण में श्रथवा दूसरे गन्द के प्रथम वर्ण में ग्रथवा दोनों में कुठ परिवर्त्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ

हिन्दी भाषा की लें। जब हम संभाल २ कर वालते हैं तब ती कहते हैं—वोर् ले गया, मार् डाला, पहुंच् जाऊँगा। किन्तु इन्हीं वाक्यों के। यदि बहुत जल्दी में बोर्ले तो उच्चारण इस प्रकार होगा— चेाल् ले गया, माड् डाला, पहुँज् जाऊगा । इसी प्रकार जितनी बोल चाल को भाषाएँ हैं उनमें परिवर्त्तन होता है। साधारण वक्ता इस परिवर्त्तन को नहीं जान पाता, किन्तु यदि हम ध्यान पूर्वक अपनी त्राथवा दूसरे की बोली की सुनें तो हमें इस कथन के सत्य का निश्चय हा जायगा। संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्त्तन की "सन्धि"कहते हैं । सन्धि का साधारण ऋर्य है "मेल" । देा शब्दों के निकट ग्राने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे इसीलिए सन्धि कहते हैं। सन्धि के लिए दोनों शब्द एक दूसरे के पास २ सटे हुए होने चाहिए, दूरवर्त्ती शन्दों में सन्धि नहीं हो सकती। इस लिए संस्कृत भापा में सन्धि का नियम यह है कि जिन शब्दो में निकटता की घनिष्टता हे। उनमें सन्धि श्रवश्य हो, जहाँ निकटता घनिष्ठ न हे। वहाँ सन्धि करना न करना वालनेवाले की इच्छा पर निर्भर है। नियम है:--

एकपद के भिन्न भिन्न ग्रवयवों में, धातु ग्रौर उपसर्ग में ग्रौर समास में सिन्ध ग्रवश्य होनी चाहिए; वाक्य के ग्रलग २ शब्दों के

भंहितैकपदे नित्या नित्या धातृपसर्गयोः ।
 नित्या समासे चाक्ये तु सा विवन्नामपेन्नते ।।

वीच में सिन्ध करना न करना वे। जनेवाले की इच्छा पर है। उदाहरणार्थ—

एक पद्-पो + अकः = पावकः।

उपसर्ग द्योर धातु—नि+ग्रपठत्=न्यपठत्, उत्+ग्रलोक-यत्=उदलोकयत्।

समास—कृष्ण + ग्रस्तम् = कृष्णास्त्रम्, श्री + ईशः = श्रीशः। वाक्य—रामः गच्छति वनम्, श्रथवा रामा गच्छति वनम्।

६ सिन्ध के कारण नीचे लिखे परिवर्त्तन उपस्थित हो सकते हैं:—

(१) लोप—प्रथम शब्द के अन्तिम श्रद्धर का (यथा रामः आयाति=राम श्रायाति), श्रथवा द्वितीय शब्द के प्रथम श्रद्धर का (यथा देगपः + श्रस्ति = देग्पाऽस्ति)।

(२) दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण (यथा, रमा+ईंगः=

वाक्य में जो विवत्ता दी गई है, इसकी भी श्रव्ही शैली के लेखक उचित नहीं सममते हैं श्रीर विवत्ता रहते हुए भी सन्धि करते ही हैं। पद्य में तो यदि सन्धि का श्रवकाश है। श्रीर न की जावे तो उसे विसन्धि टोफ कहते हैं—

न मंहितां विवद्यामीत्यसन्धानं पदेपु यत्तद्विसन्धीति निर्दिष्टम् (काव्यादर्गं)

रमेशः = ), श्रथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण ( यथा, नि + श्रवसत् = न्यवसत्, किसन् + चित् = किसंमिश्चत् )।

(३) दें। में से एक का द्वित्व (यया, एकस्मिन् + श्रवसरे = एकस्मिन्नवसरे)

जपर वताया जा चुका है कि कोई भी श्रवार विसर्ग से श्रारम्भ नहीं हो सकता। शब्दों की निकटता इस लिए नीचे लिखे प्रकारों की होगी:—

- (१) जहाँ प्रथम शब्द का श्रम्तिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण देोनें स्वर हें।
  - (२) जहाँ दो में से एक स्वर हो एक व्यक्षन।
  - (३) जहाँ दोनों व्यञ्जन है। ।
  - (४) जहाँ प्रथम का श्रम्तिम विसर्ग हो श्रौर द्वितीय का प्रथम स्वर श्रथवा व्यञ्जन।
  - इनमें से (१) की स्वर-सन्धि, (२) ग्रौर (३) की व्यक्षन सन्धि ग्रौर (४) की विसर्ग-सन्धि कहते हैं।

#### स्वर-सन्धि

७-यदि साधारण हस्व अथवा दीर्घ स्वर के अनन्तर सवर्ण हस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो देनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर होता है, यथाः—

दैत्य + अरिः = दैत्यारिः।

यहाँ पर "य" के "श्रकार" के पश्चात् "श्रिरः" का हस्व "श्रकार" श्राता है, इस लिए उपर्युक्त नियम के श्रनुसार दोनें। हस्व श्रकारों के स्थान में दीर्घ "श्रा" हो गया।

तव+श्राकारः=तवाकारः।

यहाँ पर "व" में जो हस्व "अकार" है उसके उपरान्त "आकारः" का दीर्घ "आ" आता है, इस लिए उपर्युक्त नियम के अनुसार दोनों के (हस्व "अ" तया दीर्घ "आ" के ) स्थान में दीर्घ "आ" हो गया।

यदा + ग्रमवत् = यदामवत् ।

यहाँ पर "दां" में जो दीर्घ "आकार" है उसके वाद "अभवत्" का हस्व "अ" आता है, इस लिए इसी नियम के अनुसार दोनें। के (दीर्घ "आ" तथा हस्व "अ" के) स्थान में दीर्घ "आ" हो गया।

१ श्रकः सवर्णे दीर्घः। ६। १। १०१।

विद्या + श्रातुरः = विद्यातुरः।

यहाँ पर "द्या" में जो "त्राकार" है उसके बाद "त्रातुरः" का दीर्घ "त्रा" त्राता है, इस लिए इसी नियम के अनुसार दोनो दीर्घ " द्या " के स्थान में दीर्घ "त्रा" हो गया। इसी प्रकार।

| इति        | +   | इच            | =   | इतीव ।                 |
|------------|-----|---------------|-----|------------------------|
| श्रपि      | +   | ईचते          | =   | ग्रपीत्तते ।           |
| श्री       | +   | ईशः           | =   | श्रीशः ।               |
| राज्ञी     | +   | इह            | =   | राज्ञीह ।              |
| विष्णु     | - - | <b>उद्यः</b>  | =   | विष्णुद्यः।            |
| साधु       | +   | <b>ऊ</b> चुः  | =   | साधूद्यः।              |
| चमू        | +   | <b>ऊ</b> र्जः | =   | चमूर्जः ।              |
| वधू        | +   | उपरि          | =   | वधूपरि ।               |
| श्रमिमन्यु | +   | उपाख्यानम     | ζ = | ग्रिभिमन्यूपाख्यानम् । |
| शिशु       | +   | उद्दे         | -   | शिश्रुद्रे ।           |
| कतृ        | +   | ऋजुः          | ==  | कत्तृं जुः ।           |
| ক্ত        | +   | ऋकारः         | =   | कॄकारः ।               |
| होतृ       | +   | लुकारः        | =   | होतॄकारः।              |
|            |     |               |     |                        |

# इन उदाहरखों की भी समक्त लेना चाहिए।

यदि ऋ या लु के बाद हस्व ऋ या लु श्रावे तो दोनों के स्थान में हस्व ऋ या लु भी स्वेच्छा से कर सकते हैं, जैसे— होत् + मामारः = होतृकारः या होतृम्हकारः । इस प्रकार सय मिला कर तीन रूप हुएः— ( 1 ) होतृकारः ( २ ) होतृकारः ( ३ ) होतृम्हकारः । होतृ + लुकारः = होस्लुकारः भ्रथवा होतृलुकार ।

्रेट-यदि अया आके वाद (१) हस्व इया दीर्घ ई आवे तो दोनों के स्थान में "ए" हो जाता है; (२) यदि हस्व उ या दीर्घ अ आवे तो दोनों के स्थान में "ओ" हो जाता है; (३) यदि हस्व अया दीर्घ अधावे तो दोनों के स्थान में "अर्" हो जाता है; (४) यदि ल आवे तो दोनों के स्थान में "अल्" हो जाता है। इस सन्धि का नाम गुण है। जैसे—

उप 🕂 इन्द्रः = उपेन्द्रः।

यहाँ पर उप के "प" में जो "अ" है उसके वाद "इन्द्रः" की "इ" ब्राती है: इसलिए इस नियम के अनुसार दोनो के (प में के "अ", ब्रोर "इन्द्रः" में की "इ" के) स्थान में "ए" हो गया। इसी प्रकार।

गण + ईंगः = गणेणः। देव + इन्द्रः = देवेन्द्रः। नर + ईंगः = नरेणः।

१ श्रटेड् गुग्रः । श्रादुग्रः । १ । १ । २ । ६ । १ । ≖७ ।

पुत्र + इष्टिः=पुत्रेष्टिः } इत्यादि के। समभाना चाहिए।

रमा + ईशः = रमेशः।

यहाँ पर "रमा" के "मा" में जो "आ" है उसके बाद "ईशः" का "ईकार" आता है; इस लिए दोनों के ( "आ" और "ई" के ) स्थान में "ए" हो गया। इसी प्रकार —

गङ्गा + ईश्वरः = गङ्गेश्वरः । ललना + इच्छति = ललनेच्छति । द्वारका + इहैव = द्वारकेहैव । पाठशाला + इतः = पाठशालेतः ।

इत्यादि उदाहरणों के। समस्ता चाहिए।

तडाग + उद्कम् = तडागोद्कम्।

यहाँ पर तडाग के "ग" में जो "ग्र" है उसके बाद "उद्कम्" का "उ" ग्राता है, इस लिए दोनो के ("ग्र" ग्रौर "उ" के ) स्थान में "ग्रो" हो गया। इसी प्रकार—

वृत्त + उपरि = वृत्तोपरि ।

गगन + ऊर्ध्वम् = गगने। ध्वंम् ।

विशाल + उदरम् = विशालोदरम् ।

ग्रत्र + उद्देशे = ग्रत्रोहेशे ।

ग्रस्य + उद्देशः = ग्रस्योद्धेशः ।

नगर 🕂 उपकराठे = नगरापकराठे। = गन्दोचारणम्। उचारग्म স্থ + सरलापायः। सरल + **उपायः** = संसार + संसारोपकारः। उपकारः युडायाचतः। युद्धाय + उद्यतः = संग्राम संश्रामापकरणम्। 🕂 उपकरणम् = सूर्य = सुर्योदयः। + उद्य: गिगिर शिशिरापचारः। + उपचारः == **ऊ**र्मिः सागर सागरार्मिः। + नवोढा । नव + ऊढा ममारुः। मम व्यभाढः। वृपभ + <u> अहः</u>

इत्यादि उदाहरणों के। समभंना चाहिए।

गङ्गा 🕂 उदकम् = गङ्गोदकम्।

यहाँ पर गङ्गा के "ङ्गा" में जो "थ्या" है उसके वाद "उदकम्" का "उ" थ्याता है: इसलिए दोनो के ("थ्या" थ्योर "उ" के) स्थान में " थ्यो " हो गया। इसी प्रकार:—

मायया + ऊर्जस्व = माययार्जस्व । भार्या + ऊरुः = भार्योरुः । मया + ऊहाते = मयाहाते ।

| मया    | + | उपिकयते       | =   | मयापिकयते।     |
|--------|---|---------------|-----|----------------|
| भार्या | + | उपजीवी        | =   | भार्योपजीवी।   |
| मया    | + | उक्तम्        | =   | मयाक्तम्।      |
| राज्ञा | + | उच्यते        |     | राज्ञोच्यते।   |
| राधा   | + | <b>उक्तिः</b> | === | राधोक्तिः।     |
| यमुना  | + | उद्गमः        | =   | यमुनाद्गमः।    |
| सीता   | + | उत्तरम्       | =   | सीतात्तरम्।    |
| शय्या  | + | उत्सङ्गे      | =   | शय्यात्सङ्गे । |
| शिला   | + | उच्चये        | ==  | शिलोच्चये ।    |

इत्यादि उदाहरणों की समसना चाहिए।

कृष्ण + ऋदिः = कृष्णिर्दिः।

यहाँ पर "ग्र" में जो "अ" है, उसके बाद "ऋदिः" का "ऋ" आता है, इसलिए इसी नियम के अनुसार दोनों ( " अ " और "ऋ" ) के स्थान में "अर्" हो गया। इसी प्रकार —

श्रीष्म + ऋतुः = श्रीष्मतुः। शीत + ऋतौ = शीततौ। ब्रह्म + ऋषिः = ब्रह्मर्षिः। महा + ऋषिः = महर्षिः। महा + ऋदिः = महर्षिः।

इत्यादि उदाहरणों की समसना चाहिए। सं० व्या० प्र०—२

#### तव + लकारः = तवल्कारः।

यहाँ पर "तव" के "व" में जो "अ" है उसके वाद "लकारः" का "ल" आता है, इसी से दोनो ("अ" और "ल") के स्थान में "अल्" हो गया।

कुछ स्थल ऐमे हैं जहाँ पर यह निमय नही लगता; वे नीचे दिखाए जाते हैं:—

- (क) यत्त नं किहिनी = यत्तीहियी । यहाँ पर "न" के स्थान में "या" कैसे हो गया, यह आगे वताया जायगा ।
- ( ख ) जब "स्व" शब्द के चाद "ईर्' श्रीर "ईरिन्" श्राते हैं तो 'स्व' के ' श्रकार' के, श्रीर " ईर्" व "ईरिन्" के "ईकार" के स्थान में "ऐ" होजाता है; जैसे:—

स्व + ईरः = स्वैरः (स्वेच्छाचारी)।

स्व + ईरियी = स्वैरियी।

स्व + ईरम् = स्वैरम्।

स्व + ईरी = स्वैरी (जिसका स्वेच्छानुमार श्राचरण करने का स्वभाव हो)।

(ग) यदि श्रकारान्त उपसर्ग के बाद ऐसी धातु जिसके श्रादि में हस्व " ग्रह " हो श्रावे तो " श्र " श्रीर " ग्रह " के स्थान में "श्रार्" हो जाता है; जैसे:—

१ उपसर्गादति धातौ ॥ ६ । १ । ६३ ॥

#### उप + ऋच्छ्रति = उपाच्छेति।

यहाँ पर ''उप" उपसर्ग है उसके ''प" में जो ''श्र'' है उसके वाद ''श्रुच्छृति" का ''श्रू'' श्राला है; इसिलए इस नियम के श्रनुसार देानों (''श्र" श्रीर ''श्रू'') के स्थान में ''श्रार्" होगया।

### इसी प्रकार, प्र+ऋच्छति = प्राच्छंति ।

किन्तु यदि नामधातु हो तो "श्रार्" विकल्प करके होगा; जैसे:—
प्र+ऋषभीयति = प्रापंभीयति ( बैल की तरह श्राचरण करता है )।
प्र- जन "श्र" श्रथवा "श्रा" के बाद (१) " ए " या " ऐ "
श्रावे तो दोनों के स्थान में "ऐ" हो जाता है, श्रीर (२) जन "श्रो"
या "श्री" श्रावे तो दोनों के स्थान में "श्रो" हो जाता है। इस
सन्धि का नाम नृद्धि है।

#### क्रमशः उदाहरण

| कुष्ण  | + | एकत्वम्    | = कृष्णैकत्वम्। |
|--------|---|------------|-----------------|
| देव    | + | पेश्वर्यम् | = देवैश्वर्यम्। |
| मम ,   | + | एकः        | = ममैकः।        |
| भ्रत्र | + | एकदा       | = श्रत्रैकदा।   |
| इह     | + | पति        | = इहैति।        |
| तत्र ँ | + | एव         | = तत्रव।        |
|        |   |            |                 |

१ वृद्धिरेचि ॥ ६ । १ । ८८ ॥

= तद्वेकदा। तदा 🕂 - एकदा = सैव सा + एव = कदैते। कदा 🕂 एते सर्वदा + एकत्र = सर्वदैकत्र। + पेरावतः = इन्द्रैरावतः। इन्द्र + पेक्यम् = नरेक्यम्। नर चित्त + ऐकाश्यम् = चित्तैकाश्यम्। पेकमत्यम् = सर्वयैकमत्यम्। सर्वथा + गव्द 🕂 पेकार्थ्यम् = शब्दैकार्थ्यम्। + पेन्द्रजालिकः = तदैन्द्रजालिकः। तदा एपा + पेन्द्री = एपैन्द्री वाला 🕂 ऐडकी = वालैडकी। श्रौपधम् = भवौपधम्। + भव श्रौदार्य्यम् = रामौदार्य्यम्। राम 🕂 विद्या + ग्रौत्सुक्यम् = विद्यौत्सुक्यम्। 🕂 श्रोघः = गङ्गीघः। गङ्गा + भ्रोत्कराट्यम् = कृष्णित्कराट्यम्।

### नियमातिरेक:---

(क) यदि श्रकारान्त उपसर्गं के बाद एकारादि या श्रोकारादि धातु श्रावे तो दोनों के स्थान में "ए" वा "श्रो " हो जाता है; यथा:—

```
प्र + एजते = प्रेजते।
उप + घ्रोपति = उपोपति।
```

किन्तु यदि वह धातु नामधातु हो तो विकल्प करके वृद्धि होती है; जैसे:—

> उप + एडकीयित = उपेडकीयित या उपेडकीयित । प्र + श्रोघीयित = प्रोघीयित या प्रौघीयित ।

१० - यदि हस्त या दीर्घ इ, उ, ऋ तथाल के वाद असवर्ण स्वर आवे ते। इ, उ, ऋ, ल के स्थान में क्रमशः य्, व्, र् और ल् हो जाते हैं, जैसे: --

> = द्ध्यत्र । दिध 🕂 ग्रज इति = इत्याह । 🕂 आह = वीजान्यवपन्। + अवपन् वीजानि = कल्यागमः कलि + आगमः = मध्वरिः। + ग्ररिः मध् = गुर्वादेशः 🕂 भ्रादेशः गुरु = प्रभवाजा। 🕂 ग्राज्ञा प्रभु = शिश्वैक्यम् । 🕂 ऐक्यम হায়ু 🕂 ग्रंशः = धात्रंशः। धातृ = पित्राकृतिः । 🕂 श्राकृतिः पित्

१ इकी यणचि ॥ ६ | १ । ७७ ॥

सिवतः + उद्यः = सिवजुद्यः। मातः + ग्रौदार्य्यम् = मात्रौदार्य्यम्। स्र + ग्राकृतिः = लाकृतिः।

थ्र, थ्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ऌ, तथा छू जब किसी गव्द के थ्रन्त में रहें, थ्रोर इनके वाद हस्व "ऋ" थ्रावे तो सन्धि करना न करना इच्छा पर निर्भर है। किन्तु जब सन्धि नहीं होती तो दीर्घ थ्रा, ई, ऋ, तथा छू हस्व हो जाते हैं; जैसे:—

व्रह्मा + ऋषिः = व्रह्मिषः, व्रह्म ऋषिः। सन्त + ऋषीणाम् = सन्तर्पीणाम्, सन्त ऋषीणाम्।

जव श्रो या श्रो के बाट में यकारादि प्रत्यय ( ऐसा प्रत्यय जिसके श्रारम्भ में 'य्' हो ) श्रावे तो " श्रो " श्रोर " श्रो " के स्थान में कम से श्रव श्रोर श्राव हो जाते हैं; यथा :—

गो + यम् = गन्यम्। नौ + यम् = नान्यम्।

र् ११-ए, ऐ, छो, छो के उपरान्त यदि कोई स्वरछावे तो उनके स्थान में क्रम से छाय्, छाय्, छाय्, छाव् हो जाते हैं; यथाः—

१ ऋरगकः ॥ ६ । १ । १२७ ॥

२ वान्तो यि प्रत्यये ॥ ६। १। ७६।

३ एचोऽयवायायः ॥ ६ । १ । ७८ ॥

```
हरे + ए = हरये।

नै + ग्रकः = नायकः।

विष्णु + ए = विष्णुवे।

पौ + ग्रकः = पावकः।
```

शब्दान्त य् या व् के ठीक पूर्व यदि द्य या त्रा रहे त्रौर पश्चात् की कीई स्वर त्रावे तो य् द्यौर व् का लोप करना न करना श्रपनी इच्छा पर निर्भर रहता है; जैसे:—

```
हरे + एहि = हरयेहि या हर एहि ।

विष्णो + इह = विष्णविह या विष्ण इह ।

तस्यै + इमानि = तस्यायिमानि या तस्या इमानि

श्रियै + उत्सुकः = श्रियायुत्सुकः या श्रिया उत्सुकः ।

गुरौ + उत्कः = गुराबुत्कः या गुरा उत्कः ।

रात्रौ + श्रागतः = रात्रावागतः या रात्रा श्रागतः ।

ऋतौ + श्रनम् = ऋतावन्नम् या ऋता श्रन्नम् ।
```

सध्यस्थ व्यक्षन श्रथवा विसर्गं के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप श्रा जायँ तो उनकी श्रापस में सन्धि नहीं होती।

१२-पदान्त एकार या श्रोकार के बाद यदि "श्र" श्रावे तो "श्रकार" का लोप हेंग जाता है (श्रोर ८ चिह्न लोप की सूचना-मात्र देने केंग रख दिया जाता है; जैसे:—

१ लोप शाकल्यस्य ॥ ८ । ३ । १६ ॥

२ एकः पदान्तादति ॥ ६ । १ । १०६ ॥

हरे +श्रव=हरेऽव।हे हरि रक्ता कीजिए। विष्णां+श्रव=विष्णाऽव।हे विष्णु रक्ता कीजिए।

१२—यदि प्लुत स्वर के उपरान्त ग्रयवा प्रगृह्यसंज्ञक वर्णों के उपरान्त स्वर ग्रावे तो सन्धि नहीं होती । प्रगृह्यसंज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार हैं :—

(क) जब कि संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा किया के दिवचन के अन्त में "ई" "ऊ" या "ए" रहता है तो उस "ई" "ऊ" श्रीर "ए" का प्रमुख कहते हैं; जैसे, हरी एती, विष्णू इमी, गङ्गे अमू, पचेते इमी।

[ ख ] जैव श्रदस् शब्द के मकार के वाद ई या उ श्राते हैं तो वे प्रगृह्य होते हैं; जैसे, श्रमी ईशा:, श्रम् श्रासाते ।

[ ग ] जब कि थन्यय श्रोकारान्त हो तो श्रो को प्रगृत बोलते हैं; जैसे, श्रहो ईशाः।

संज्ञा शब्दों के सम्बोधन के श्रन्त के श्रोकार के बाद यदि "इति" शब्द श्रावे तो विकल्प करके सन्धि होती है ; जैसे:—

१ प्लुतप्रगृह्या श्रचि निखम्।

२ ईद्देदन्तंहिवचनं प्रगृहाम्।

३ यदसे। मात्॥ १। १। ११। १२॥

४ निपात एकाजनाङ् । योत् । संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ॥ १ । १४-१६ ॥

विष्णो + इति = विष्णविति, विष्ण इति, विष्णो इति । प्लुतों के साथ भी सन्धि नहीं होती; जैसे—एहि कृष्ण ३ श्रत्र गौश्ररति ।

# हल्-सन्धि

१४--जव "स्" अथवा दंतस्थानीय कोई व्यञ्जन श् या किसी तालुस्थानीय व्यञ्जन के समीप आता है तो दंत-स्थानीयो के स्थान में सवर्ण तालुस्थानीय और "स्" के स्थान में "श्" हो जाता है; जैसेः—

हरिस् + शेते = हरिश्शेते — हरि सेाता है। रामः + चिनोति = रामश्चिनोति — राम इकट्टा करता है। सत् + चित् = सच्चित् — सत्य ग्रौर झान। शार्ङ्गिन् + जय = शार्ङ्गिञ्जय — हे विष्णु जय हो।

नियमातिरेकः—जब दन्तस्थानीय न्यक्षन ''श्" के बाद श्राते हैं तो उनके स्थान में सवर्ण तालुस्थानीय नहीं होते; जैसे :—

विश् + न = विश्नः । प्रश् + नः = प्रश्नः ।

(ख) जब स् अथवा दन्तस्थानीय व्यंजन के बाद ष् या कीई मूर्थन्य वर्ण आवे ता स् के स्थान में प् और दन्तस्थानीय के स्थान में मूर्था स्थान वाले वर्ण हो जाते हैं; जैसे:—

९ स्तोरचुनारचु । ८ | ४ । ४० |

२ द्वना द्वः। ८। ४१।

रामस् + पष्टः = रामष्पष्टः।

रामस् + द्रीकते = रामष्रीकते—राम जाते हैं।

तत् + द्रीका = तद्रीका—उसकी व्याख्या।

चिक्रम् + द्रौकसे = चिक्रगढ़ौकसे—

हे छुप्णः, तू जाता है।

पेप् + ता = पेप्टा—पीसने वाला।

१५-यदि तवर्ग के किसी श्रज्ञर के वाद प् श्रावे तो उसके स्थान पर मूर्थन्य नहीं होताः जैसे :--

सन् + पष्टः = सन्पष्टः।

१६-जब ग्रन्तःस्थ ग्रौर ग्रमुनासिक व्यंजन की छोड़कर ग्रौर किसी भी व्यंजन के उपरांत किसी वर्ग का तृतीय ग्रथवा चतुर्थ वर्ण ग्रावे ते। पूर्ववर्ती व्यक्षन ग्रपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिणत हो जाता है : जैसे :—

> पतत् + दुण्टं = पतद्दुण्टं। जलमुक् + गर्जति = जलमुगार्जति।

१७-यदि र् छौर ह् को छोड़कर किसी पदान्त व्यक्षन के वाद काई नासिका स्थानवाला वर्ण छावे तो उसके स्थान

१ तोः पि॥ = । ४ । ४३ ॥

२ मलां जशमशि। = । २ । ३ ६ ।

३ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ॥ म । ४ । ४१ ॥ विधिरयं रेफेऽपि न प्रवर्त्तते (सि० कौ०)

में उसी वर्गवाला नासिकास्थानीय वर्ण विकल्प करके होता है; जैसे:—

> पतद् + मुरारिः = पतन्मुरारिः । षट् + मासाः = षरामासाः । षट् + नगर्यः = षरागगर्यः ।

१८-दन्तस्थान वाले अत्तर के बाद यदिं ल् आवे तो उसके स्थान में ल् हो जाता है; और न् के स्थान में अनुनासिक ल् (अर्थात् "ल्) होता है; जैसे :—

तत् + लयः = तल्लयः ( उसका नाश) ।

वृत्तात् + लगुडम् = वृत्ताल्लगुडम् ।

तस्मात् + लालयेत् = तस्माल्लालयेत् ।

पराक्रमात् + लावग्यम् = पराक्रमाल्लावग्यम् ।

विद्वान् + लिखति = विद्वांल्लिखति ।

१९—यदि वर्गी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्य वर्णी के बाद ह् आवे तो ह् के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अत्तर कर देना या न कर देना अपनी इच्छा पर रहता है; जैसे :—

वाक् + हरिः = वाग्हरिः ग्रथवा वाग्वरिः। यहाँ कवर्ग के प्रथम अत्तर क् के उपरान्त ह् श्राया, इस कारण ह् के

१ तोर्लि ॥ मा ४। ६०॥

२ भागे। होऽन्यतरम्याम् ॥ ८ । ४ । ६२ ॥ े

स्थान में कवर्ग का चतुर्थ श्रवर घ् हो गया। (क् के स्थान में ग् कैसे हुशा इसके लिए अपर देखिए नियम १६)

२०-श्रनुनासिक व्यक्षन (ज्म, इ, ण्, न्) तथा श्रन्तःस्थ वर्णों को छोड़ कर श्रीर किसी व्यक्षन के उपरान्त यदि क्. ख्, च्, छ्, ट्, ट्, च, थ्, प्, फ् में से कोई वर्ण श्रावे ते। प्रवेक्त व्यक्षन के स्थान में उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, परन्तु जब उसके वाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम श्रथवा नृतीय वर्ण हो जाता है; जैसे:—

भयात् करोति = भयात्करोति । सुहृद् क्रीडिति = सुहृद्भीडिति । वृत्ताद् पति = वृत्तात्पति । वाक् । वाग् । रामात् । रामादृ ।

२१—श् यदि किसी ऐसे शब्द के वाद थावे जिसके थानत में चर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थे वर्ण हो थ्रोर श् के वाद काई स्वर, थ्रन्तःस्य, थ्रनुनासिक व्यक्षन या ह् रहेतो श् के स्थान में कभी कु हो जाता है, कभी नहीं; जैसे :—

तद् + शिवः = तिञ्ज्ञिवः, तत् शिवः।
{ तिञ्जिवः, तद् शिवः, }
{ तद् क्ष्रिवः भी होता है। }
वनात् + शशः = वनाच्छशः, वनात् शशः

१ शरङोटि । खरिच । मा ४ । ६३ ॥ मा ४ । ४४ ।

वनाच् शशः, वनाट् शशः, वनाट् ऋशः भी।

(तिच्छिवः, तिच्छिवः, वनाच्छिणः म्रादि में द् प्रयवा त् के स्थान में नियम १४ के म्रानुसार च् हो गया)

२२-पदान्त म् के वाद यदि व्यञ्जन द्यावे तो उसके स्थान में श्रमुस्वार करना या न करना श्रपनी इच्हा पर रहता है; जैसे :—

> हरिम् + वन्दे = हरिं वन्दे। गृहम् + चलति = गृहं चलति।

किन्तु गम् + य + ते = गम्यते, न कि गंयते होगा; क्योंकि म् पद् के अन्त में नहीं है विटक वीच में है। उसी तरह से सम् + राट् = सम्राट्। यहाँ भी अनुस्वार न होगा; क्योंकि म् पद के अन्त में नहीं है।

२३—अपदान्त म्, न् के वाद यदि श्रनुनासिक व्यंजन तथा श्रन्त:स्य श्रीर ह् को छोड़ कर कोई भी व्यक्षन श्रावे तो म्, न् के स्थान में श्रनुस्वार हो जाता है; जैसे:—

याक्रम् + स्यते = श्राक्रंस्यते। यशान् + सि = यशांसि।

परन्तु मन् + यते = मन्यते, न कि मंयते होगा; क्योंकि यहाँ पर न् के बाद य श्रा जाता है जो कि श्रन्तःस्य है।

१ मोऽनुस्वारः । म । ६ । २३ ।

२ नश्चापदान्तस्य क्तलि। ८।४।२४।

श्रामान् + गच्छति = श्रामान्गच्छति।

यहीं पर त्रामां गच्छति नहीं होगा; न्योंकि न् पद के श्रंत मे हैं।

२४-यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के वाद श्, प्, स् श्रोर हू के। होड़ कर कोई भी व्यञ्जन आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उस वर्ग का पञ्चम वर्ण हो। जाता है। जिस वर्ग का व्यञ्जन वर्ण अनुस्वार के वाद रहता है; जेसे:—

गम् + ता = गं + ता (23) = गन्ता; सन् + ति = सं + ति (23) = सन्तिः ध्रन्क् + इतः = श्रंक् + इतः (23) = श्राङ्कितःः गाम् + तः = शां + तः (23) = गान्तःः सम् + कटा = सं + कटा(23) = सङ्घटाः शम् + सुः = शं + सुः (23) = शम्भुःः श्रम्च् + इतः = शंच् + इतः (23) = श्राञ्चितः।

(क) यदि श्रनुस्वार किसी पद के श्रन्त में रहे तो अपर वाला नियम लगाना न लगाना श्रपनी इच्छा पर है; जैसे :—

त्वम् + करोपि = त्वं करेापि या त्वङ्करोपि,

तृण्म् + चरति = तृणं चरति या तृण्ञचरित,

ग्रामम् + गच्छति = ग्रामं गच्छति या ग्रामङ्गच्छति,

१इम् + भवति = इदं भवति या इदम्भवति,

१ श्रनुस्वारस्य ययि परसवर्षः । ८ । ४८ ।

२ वा पदान्तस्य । = । ४ । ५६ ।

नदीम् + तरित = नदीं तरित या नदीन्तरित पुस्तकम् 🕂 पठति = पुस्तकं पठति या पुस्तकम्पठति,

२५-किसी एक ही पद में यदि र्, प् अथवा हस्व या दीर्घ ऋ के बाद न् आवे तो न् के स्थान में ण् हो जाता है। यदि र्, प्, ऋ और न् के बीचमें कोई स्वर, य्, व्, र् तथा अनुस्वार, कग्ठस्थान वाला, ख्रोष्टस्थान वाला तथा ह् में से कोई एक अथवा कई आ जाँय तब भी न् के स्थान में ण्होता है। इस नियम के प्रयोग को एत्वविधान कहते हैं ; जैसे:—

> पूष् ना पूष्णा, पितृ पितृ्णाम्, नास् सित्रा 🕂 मित्राणि. नि द्रव्ये 🕂 द्रव्येण, न रामे रामेण, + न शीर्पाणि, शीर्षा + नि किन्तु ऋषि निवासः = ऋषिनिवासः,

यहाँ " ऋषििखवासः " न होगा, वयोंकि " ऋषि ' श्रौर " निवासः " श्रलग श्रलग शब्द् हैं।

किन्तु जब न् किसी पद के अन्त में आता है ते।

१ रषाभ्यां नो गाः समानपदे । श्रट्कुप्वाङ नुम्ब्यवायेऽपि ।।=।४।१-२ ।

२ पदान्तस्य न । ८ । ३७ ।

यह नियम नहीं लगता: जैसे, रामान्, पितृन्, वृपभान्, अपीन्।

२६ – यदि थ्रा, थ्रा की छोड़कर किसी स्वर के श्रनन्तर श्रथवा श्रन्तः स्थ वर्ण श्रयवा कर्राठस्थानीय वर्ण श्रयवा ह् के श्रनन्तर कीईप्रत्यय सम्बन्धी स् या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में श्रादेश किया हुआ स् श्रावे ती उस स् के स्थान में प् हो जाता है। इस विधि का नाम पत्वविधान है, यथा:—

> रामे + सु = रामेषु। वने + सु = वनेषु। ए + साम् = एपाम्। ग्रन्ये + साम् = ग्रन्येपाम्।

इसी प्रकार मतिपु, नदीपु, धेनुपु, वधूपु, धातूपु, गोपु, ग्लौपु ध्रादि ज्ञानना चाहिये।

किन्तु राम +स्य = रामस्य ; यहाँ प् नहीं हुआ ; न्योकि यहाँ म् के पूर्व 'ग्र' ग्राया है, इसी प्रकार विद्यासु में भी पत्य नहीं हुआ। पेस् + श्रात = पेसित (पेपित नहीं) ; क्योकि यह स् न तो किसी प्रत्यय का है न ग्रादेश का।

(क) यदि स् पद के श्रन्त में हो तो पत्विधान न होगा; यथा हरिः ( यहां हरि शब्द के श्रनन्तर 'स्' मु प्रत्यय वाला श्रवश्य है, किन्तु पद के श्रन्त में है, इस कारण पत्व नहीं हुआ )।

२ श्रपदान्तस्य मूर्धन्यः । इयकोः ।श्रादेशप्रत्यययोः ।=।६।१४,४७,४६।

(ख) अपर वर्षित वर्णों में से यदि कोई वर्ण स् के ठीक पहले न हो किन्तु अनुस्वार (न के स्थान में आया हुआ), विसर्ग, श्, प्, स् में से कोई वर्ण श्रीर पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आजाय तब भी पत्वविधि होगी; यथा:—

### धेनून् + सि = धेन् + सि = धेनृंषि ।

२७-सम् उपसर्ग के म् के उपरान्त यदि कृधातु का कोई रूप श्रावे सो
म् के स्थान में श्रनुस्वार श्रीर विसर्ग दोनों मिलकर श्रा जाते हैं; यथा:
सम् +कर्ता=सं:+कर्ता=संस्कर्ता। कभी कभी इस श्रनुस्वार के स्थान में
श्रनुनासिक (ँ) हो जाता है; यथा:--सँस्कर्ता श्रथवा संस्कर्ता।

२८-क् तथा कु के पूर्व वाले हस्व या दीर्घ स्वर के बीच में च अवश्य अाता है। जैसे:—

> शिव + क्राया = शिवच्काया। वृत्त + क्राया = वृत्तच्काया। लता + क्रविः = लताच्क्रविः।

(क) किन्तु छ के पूर्व थ्रा उपसर्ग को तथा "मा" के थ्रा को छोड़कर कोई पदान्त दीर्घ स्वर श्रावे तो ऊपर वाला नियम इच्छानुसार लगता है श्रीर नहीं भी लगता है; जैसे—

<sup>🤋</sup> नुत्विसर्जनीयशर्ज्यवायेऽपि । 🗷 । ३ । ४८ ।

२ छेच। ६। १। ७३।

६ श्रारू माहोश्च। दीर्घात्। पदान्ताद्वा। ६। १। ७४-७६। संठ व्याठ प्रठ—३

लक्मी + छाया = लक्सी द्वाया या लक्सीच्छाया।

किन्तु मा + छिन्धि = माच्छिन्धि । यहाँ यही एक रूप होगा । ''माछिन्ध'' न होगा । इसी प्रकार—

श्रा + छादयित = "श्राच्छादयित"। यहाँ भी एक रूप होगा। "श्राछादयित" न होगा।

# विसर्ग-सन्धि

२९-पदान्त स् के वाद चाहे कोई वर्ण थ्रावे या न थ्रावे उसके स्थान में विसर्ग होजाता है : जैसे:-

रामस्+पठति=रामः पठति, राम+स्=रामः।

३०-यदि सजुप् के प् अथवा पदान्त र् के वाद कोई परुप दयञ्जन आवे या कुछ भी न आवे तो उस प् तथा र् के स्थान में विसर्ग हो जाता है ; जैसे:—

सजुप्=सजुः, पितर्=पितः, भ्रातुर् कन्यका=भ्रातुः कन्यका।

३१—विसर्ग के बाद यदि च्, छ्, ट्, ट्, त्, थ् थ्रावे, किन्तु इनके बाद ऊष्म वर्ण ( ग्, प्, स्) न थ्रावे तो विसर्ग के स्थान में सूहो जाता है ; जेसे:—

१ विसर्जनीयस्य सः । म । ३ | ३४ ।

विष्णुः + त्राता = विष्णुस्त्राता।

हरिः + चरित = हरिस् + चरित = हरिश्चरित।

रामः + टङ्कारयित = रामस् + टङ्कारयित

=रामष्टङ्कारयति।

किन्तु कः + त्सरः = कः त्सरः । यहाँ पर विसर्ग के स्थान में स् नहीं होगा ; क्योंकि त् के बाद स् आ गया है ।

(क) परन्तु यदि विसर्ग के वाद श्, प्. स् श्रावे ते। विसर्ग के स्थान में स् करना न करना श्रपनी इच्छा पर रहता है ; जैसे:—

रामः + स्थाता = रामस्स्थाता ।

हरिः + शेने = हरिस् + शेते = हरिश्शेते या हरिः शेते ।

३२—ककारादि, खकारादि, पकारादि, फकारादि धातुओं के पूर्व यदि नमः तथा पुरः ये दोनों शब्द श्रव्यय के तौर पर लगे हों तो नमः के विसर्ग के स्थान में विकल्पकरके स् होता है, किन्तु पुरः के विसर्ग के स्थान में सर्वर्दा ही स् होता है; जैसे—

नमः + करोति = नमस्करोति या नमः करोति ।

पुरः + करोति = पुरस्करोति, इसमें श्रवश्य विसर्ग का स् होगा। •

' पुरः + प्रवेष्टन्याः = पुरः प्रवेष्टन्याः । यहाँ पर पुरः के विसर्ग के स्थान

में मुनहीं हुआ ; क्योंकि पुरः यहाँ पर श्रव्यय नहीं है, संज्ञा है।

१ वा शरि। द। ३। ३६।

२ नमस्पुरसोर्गत्योः। 🗷 । ३ । ४० ।

३२ - यदि तिरस् के वाद क्, ख् प्, फ् श्रावे ते। म् विकल्प करके रख लिया जाता है; जैसे —

तिरस् + करोति = तिरस्करोति या तिरः करोति ।

३४-द्विः, त्रिः श्रीर चतुः पौनः पुन्यवाचक क्रियाविशेषण श्रव्यय हैं। यदि इनके वाद क्, ख्, प्, फ् श्राकें तो विसर्ग के स्थान में विकल्प करके पृ हो जाता है; जैसे:—

द्धिः + करोति =द्विष्करोति या द्विः करोति

किन्तु चतु. + कपालम् = चतुः कपालम् ( चतुष्कपालम् नही ) — चार कपालों में यना हुश्चा श्रन्तः क्योंकि चतुः कियाविशेषण श्रन्थय नहीं है।

३५-स् के स्थान में किए हुए विसर्ग के (र् के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं) पूर्व यदि हस्य "य" थ्रावे थ्रौर वाद कें। हस्य "य" ध्राथवा मृदु व्यञ्जनध्रावे ते। विसर्ग का "उ" होजाता है; असे:— शिवः + अर्च्यः = शिव + उ + अर्च्यः = शिवो + ध्रर्च्यः = शिवो । ध्रित्यः ,

इसी प्रकार

हेवः + वन्द्यः = हेवे। वन्द्यः। रामः + ग्रस्ति = रामोऽस्ति। सः + ग्रपिः, = से।पि।

- १ तिरसोऽन्यतरस्याम् । 🖛 । ३ । ४२ ।
- २ हिस्त्रिश्चनुरिति कृग्वोऽर्थे । म । ३ । ४३ ।

```
एषः + ग्रव्यति = एषे।ऽव्रवीत् ।
बालः + गच्छति = बाले। गच्छति ।
हरः + याति = हरो याति ।
वृत्तः + वर्धते = वृत्तो वर्धते ।
```

किन्तु प्रातः + अत्र = प्रातस्त्र । यहाँ पर विसर्ग का उ नहीं हुआ, क्योकि यह विसर्ग र् के स्थान में किया गया है न कि स् के स्थान में; इसी प्रकार प्रातः + गच्छ = प्रातर्गच्छ ।

३६—यदि विसर्ग के पूर्व ग्रा रहे ग्रौर वाद में केई मृदु व्यक्षन ग्रावे तो विसर्ग का लेाप हो जाता है; जैसे :—

```
गच्छन्ति
                          = बाला गञ्छन्ति।
वालाः
          +
                 जपन्ति
                          = भक्ता जपन्ति ।
भक्ताः
                          = नरा वद्नित।
                 वदन्ति
          +
नराः
               धावन्ति
                          = श्रश्वा धावन्ति।
ग्रश्वाः
                 ध्यायन्ति
                          = जना ध्यायन्ति ।
जनाः
          +
                 यान्ति
                        = कन्या यान्ति।
कन्याः
```

किन्तु जब विसर्ग के पूर्व आ और वाद के। कोई स्वर आवे; आधवा विसर्ग के वाद आ के। छोड़कर कोई स्वर और पूर्व में आ आवे तो विसर्ग का ले। प करना न करना इच्छा पर निर्मर है; और जब ले। प नहीं होता तो विसर्ग के स्थान में यू हो जाता है; जैसे:—

देवाः + इह = देवा इह या देवायिह।

नराः +ग्रागच्छ्रन्ति =नरा श्रागच्छ्रन्तिया नरायागच्छ्रन्ति। रामः +र्णते = राम पति। जनः +उच्छ्रति =जन इच्छ्रति।

गत्रवः +ऋापतन्ति =गत्रव द्यापतन्ति ।

मुनय +श्राप्नुवन्ति = मुनय श्राप्नुवन्ति ।

ऋपयः + एतं = ऋपय एते।

कवयः + अर्हान्त = कवय अरहन्ति

३७-विसर्ग के पूर्व यदि य ग्रौर ग्रा की कोइकर कोई रवर रहे ग्रौर वाद को कोई स्वर ग्रथवा सृदु व्यक्षन हो तो विसर्ग के स्थान में रू हो जाता है : जैसे:—

हरिः + जयित = हरिर्जयिति
भानुः + उद्देति = भानुरुदेति
कविः + वर्णयित = किर्वर्णयिति
सुनिः + ध्यायित = मुनिध्यायित
यितः + गद्दित = यित्रग्दिति
स्रिपः + हसित = स्रिपर्हसिति
कद्मीः + याित = लद्दमीर्याति
स्रीः + एषा = श्रीरेषा
सुवीः + एति = सुशीरेति

(क) र्के बाद्यदि र् आवे और द्के वाद यदि द्

१ रोरि । दूजोपे पूर्वस्य दीर्वोऽयाः । = । ३ । १४, १११ ।

भ्रावे तो र् भ्रौर ढ्का लोप हो जाता है, भ्रौर पूर्व में भ्राए हुए "भ्र" "इ" "उ"यदि हस्व रहें तो साथ ही साथ वे दीर्घ हो जाते है।

जैसे पुनर् + रमते = पुना रमते

हरिर् + रम्यः = हरी रम्यः

शम्भुर् + राजते = शम्भू राजते

कविर् + रचयित = कवी रचयित

गुरुर् + रुष्टः = गुरू रुष्टः

शिशुर् + रोदिति = शिशु रोदिति

वृद् + दः = वृदः

३८-यदि किसी व्यंजन के पूर्व सः ग्रथवा एषः शब्द ग्रावे तो उनके विसर्ग का लोप हो जाता है; जैसे:—

सः+शम्भुः=स शम्भुः। एषः+विष्णुः=एष विष्णुः।

(क) यदि नम् तत्पुरुष में ये सः श्रीर एषः (श्रर्थात् श्रसः, श्रनेषः शब्द ) श्रावें श्रथवा क में परियात होकर श्रावें (श्रर्थात् सकः, एपकः ) तब विसर्ग-लोप की यह विधि नहीं लगती; यथा—श्रसः शिवः का श्रस शिवः न होगा, श्रीर न एपकः हरियाः का एपक हरियाः होगा।

१ एतत्तदोः सुलोपेाऽकेारनज्**समासे ह**ित । ६ । १ । १३२ ।

# तृतीय सापान

### संज्ञा-विचार

३९-वान्य भाषा का आधार है और शन्द वाक्य का यह पीछे कह आए हैं। संस्कृत में शन्द दें। प्रकार के होते हैं—एक तो ऐसे जिनका रूप वाक्य के और शन्दों के कारण वदलता रहता है और दूसरे ऐसे जिनका रूप सदा समान हो रहता है। न वदलने वालों में यदा, कदा आदि अव्यय हैं तथा कर्त्त, गला आदि कुक कियाओं के रूप हैं। वदलने वालों में संज्ञा, विजेपण, सर्वनाम, किया आदि हैं।

४०-हिन्दी की भांति संस्कृत में भी तीन पुरुप होते हैं-उत्तम पुरुप, मध्यम पुरुप छोर अन्य पुरुप । अन्य पुरुप की प्रयम पुरुप भी कहते हैं। हिन्दी में केवल दां वचन होते हैं—एकवचन, बहुवचन। किन्तु संस्कृत में इनके अनिरिक्त एक हिवचनभी होता है जिससे दो का वोध कराया जाता है। संझाएँ सब अन्य पुरुप में होती हैं।

४१—संज्ञा के तीन लिङ्ग होते हैं—पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसक लिङ्ग। संस्कृत भाषा में यह लिङ्गभेद किसी स्वाभाविक स्थित पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब नर वस्तुण पुंलिङ्ग शब्दों द्वारा दिलाई जायँ, मादा खीलिङ्ग द्वारा थीर निर्जीव वस्तुण नपुंसक लिङ्ग द्वारा। प्रन्युन यह लिङ्गभेद कृत्रिम है। उदाहरणार्थ 'स्त्री' का अर्थ वताने के लिए कई शब्द हैं—स्त्री, महिला, गृहिणी, दार

श्रादि । इनमें 'दार' शब्द स्त्री का बोधक है, तिसपर भी यह पुंलिङ्ग में है। इसी प्रकार निर्जीव शरीर का बोध कराने के लिए कई शब्द हैं—तनु ( स्त्रीलिङ्ग ), देह ( पुंलिङ्ग ) ग्रौर शरीर ( नपुंसक लिङ्ग ) तथा जल के लिए ग्राप् (स्त्री०) ग्रौर जल (नपुंसक)। कई शब्द ऐसे हैं जिनके रूप एक से अधिक लिङ्गों में चलते हैं, जैसे गो शन्द · पुंलिङ्ग में 'वैल' वाचक है थ्रोर स्त्रीलिङ्ग में 'गाय' वाचक । किन्हीं किन्हीं पुंलिङ्ग शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से भी स्त्रीलिङ्ग शब्द होते हैं थ्रौर किन्हीं से नपुंसक लिङ्ग के शब्द वन जाते हैं । उदाहरणार्थ सर्वनाम शब्द 'श्रन्यत् ' के रूप तीनो लिङ्गो में अलग अलग होते हैं। पुत्र-पुत्री, नायक-नायिका, ब्राह्मण-ब्राह्मणी श्रादि जेाड़ी वाले शन्द हैं। इनका सविस्तर विचार थ्रागे चलकर होगा । परन्तु श्रिधकांश ऐसे शब्द हैं जो एक ही लिङ्ग के हैं—या तो पुंलिङ्ग, या स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग । या

Ş.

~

४२ - हिन्दी में कर्ता, कर्म थ्रादि सम्बन्ध दिखाने के लिए ने, की, से थ्रादि शब्द संज्ञा के पीछे अथवा सर्वनाम के पीछे जो इ देते हैं; जेसे—गाविन्द ने मारा, गाविन्द की मारा, तुमने विगा दा, तुमकी डाटा थ्रादि। किन्तु संस्कृत में यह सब सम्बन्ध दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम श्रादि का रूप ही बदल देते हैं; यथा 'गोविन्द ने' की जगह "गाविन्दः", 'गाविन्द की' की जगह 'गाविन्दम्' थ्रीर 'गाविन्द का' की जगह 'गाविन्दस्य'। इस प्रकार एक ही शब्द के कई रूप हो जाते हैं। प्रथमा, द्वितीया घ्रादि से लेकर संप्तमी तक सात विभक्तियाँ ( प्रथवा भाग ) होते हैं।

किसी शब्द में जब विभक्ति के प्रत्यय नहीं लगे रहते तब उसे "प्रातिपदिक" कहते हैं । प्रातिपदिक में प्रत्यय जोड़ जोड़ कर विभक्तियों के रूप तय्यार किये जाते हैं। पाणिनि के ध्रमुसार वे प्रत्यय इस प्रकार हैं:—

| विभक्ति  |          | ्पुकत्रचन  | द्विवचन  | वहुवचन       |
|----------|----------|------------|----------|--------------|
| प्रथमा   |          | स          | थ्यी     | जस्          |
| द्वितीया |          | श्रम्      | थीट्     | शस्          |
| नृतीया   |          | टा         | भ्याम्   | भिस्         |
| चतुर्यी  | ecolina. | हो ।       | भ्याम्   | भ्यम्        |
| पञ्चमी   | 1        | टसि        | भ्याम्   | <b>म्यस्</b> |
| पष्टी    |          | <b>इस्</b> | श्रोस् 🕡 | श्राम्       |
| सप्तमी   | -        | हि         | श्रोस्   | सुप्         |

सम्बोधन के लिए श्रलग प्रत्यय नहीं दिये गये, क्योंकि इसके हुए बहुधा प्रथमा विभक्ति के श्रमुसार चलते हैं, केवल कहीं कहीं एकवचन में श्रन्तर एड़ जाता है। विभक्तिस्चक इन प्रत्ययों को सुप् कहते हैं। इनके जोड़ने की विधि बड़ी जटिल है। उदाहरणार्थ "सु" का "उ" उड़ा दिया जाता है, केवल स् रह जाता है; यथा—राम + सु=रामस्=रामः। कहीं कहीं यह स् भी नहीं जोड़ा जाता; यथा—विद्या + सु=विद्या। टा का ट्लोप करके यह प्रत्यय जुड़ता

है; यथा—भगवत् + टा = भगवत् + ग्रा = भगवता। किन्तु कहीं टा का स्थान इन ले लेता है; यथा—नर + इन = नरेगा। इसी कारण जब तक पाणिनि के व्याकरण का श्रच्छे प्रकार ज्ञान प्राप्त न करले तब तक प्रातिपदिको में सुप् प्रत्यय जोड़ कर रूप सिद्ध करना दुःसाध्य है। इसी कारण नीचे साधारणतया प्रचलित प्रातिपदिको के सिद्ध रूप दिये जाते हैं।

8३—संस्कृत में प्रातिपदिक पहले दो भागो में विभक्त किये जाते हैं—(१) स्वरान्त, (२) व्यञ्जनान्त। स्वरान्त में श्रकारान्त शब्द प्रायः सभी पुंलिङ्ग श्रथवा नपुंसक लिङ्ग में होते हैं। श्राकारान्त प्रायः स्त्रीलिङ्ग में होते हैं, थोड़े से ही पुंलिङ्ग में होते हैं। इकारान्त शब्द कोई पुंलिङ्ग में, कोई स्त्री लिङ्ग में श्रोर कोई नपुंसक लिङ्ग में होते हैं। ईकारान्त प्रायः स्त्री लिङ्ग में, किन्तु कुळ पुंलिङ्ग में भी होते हैं। इकारान्त प्रायः स्त्री लिङ्ग में होते हैं। उकारान्त बहुधा स्त्रीलिङ्ग श्रोर पुंलिङ्ग में होते हैं। स्क्रकारान्त प्रायः सभी पुंलिङ्ग में होते हैं। पेकारान्त, श्रोकारान्त श्रीर श्रोकारान्त वहुत कम शब्द है। श्रेष स्वरो में श्रन्त होने वाले प्रातिपदिक प्रायः नहीं के बराबर है।

व्यञ्जनान्त प्रातिपदिक प्रायः ङ्, ञ्, म्, य् इन वर्णों को छोड़ कर सभी व्यञ्जनों में अन्त होने वाले पाये जाते हैं। इनमें भी वहुधा चकारान्त, जकारान्त, तकारान्त, दकारान्त, धकारान्त, नकारान्त, शकारान्त, पकारान्त, सकारान्त और हकारान्त ही अधिक प्रयोग में आते हैं। नीचे कमानुसार उनके रूप दिखाये जाते हैं।

#### स्वरान्त संज्ञाएँ

### ४४-अकारान्त पुलिङ्ग शब्द

#### वालक-लड़का

|          | पृकवचन        | द्विवचन            | वहुवचन    |
|----------|---------------|--------------------|-----------|
| प्रथमा   | यालकः         | वालकौ              | यालकाः    |
| सम्बोधन  | हे वालक       | हें वालकी          | हे वालकाः |
| द्वितीया | वालकम्        | वालकी              | वालकान्र  |
| नृतीया   | <b>यालकेन</b> | यालकाभ्याम्        | वालके.    |
| चतुर्थी  | यालकाय        | यालकाभ्याम्        | वालकेम्यः |
| पञ्चमी   | यालकात्       | <b>यालकाभ्याम्</b> | वालकेभ्यः |
| पर्छा    | वालकस्य       | <b>या</b> तकयोः    | वालकानाम् |
| सप्तमी   | वालके         | वालकयोः            | वालकेषु   |

राम, बृत्त, श्रश्य, स्र्यं, चन्द्र, नर, पुत्र, सुर, देव, रथ, सुत, गज, रासम (गद्हा), मनुष्य, जन, दन्त, लोक, ईश्वर, पाद, भक्त, मास, गड, दुर, कुक्कर, बृक (भेड़िया), व्याव्र, सिंह, इन्यादि समस्त श्रकारान्त पुंलिङ्ग शन्दो के रूप वालक के समान होते हैं। इसी प्रकार यादृश, तादृश, भवादृश, मादृश, त्वादृश, एतादृश श्रादि शन्द भी चलते हैं। स्पष्टना के लिए तादृश के रूप दिए जाते हैं।

## तादृश—उसकी तरह

|             | एकवत्तन | द्विवचन     | बहुवचन    |
|-------------|---------|-------------|-----------|
| স৹          | ेतादशः  | तादशौ       | तादृशाः   |
| सं॰         | हे तादश | हे तादशौ    | हे तादशाः |
| द्वि०       | तादशम्  | तादशौ       | तादशान्   |
| <b>तृ</b> ० | तादशेन  | तादशाभ्याम् | सादशैः    |
| च०          | तादशाय  | तादशाभ्याम् | ताहशेभ्यः |
| पं०         | तादशात् | तादशाभ्याम् | तादशेभ्यः |
| प०          | तादशस्य | तादशया.     | तादशानाम् |
| स०          | ताहरो   | तादशयोः     | तादशेपु   |
|             |         |             |           |

नेाट- यही शब्द इसी श्रर्थ में शकारान्त होते हैं। उनके रूप व्यक्षनान्त संज्ञाओं में मिलेंगे।

# ४५-आकारान्त पुंलिङ्ग शब्द

## विश्वपा—संसार का रत्नक

|        | एकवचन      | द्विवचन    | वहुवचन      |
|--------|------------|------------|-------------|
| प्रथसा | विरवपा     | विश्वपौ    | विश्वपाः    |
| स॰     | हे विश्वणः | हे विश्वपौ | हे विश्वपाः |
| द्धि∙  | विश्वपाम्  | विश्वपौ    | विश्वपः     |

| सापान |
|-------|
|       |

| नृ॰        | विश्वपा | विश्वपाभ्याम् | विश्वपाभिः  |
|------------|---------|---------------|-------------|
| <b>ਚ</b> • | विरवपे  | विरवपाभ्याम्  | विश्वपाभ्य: |
| पं०        | विश्वपः | विरवपास्याम्  | विश्वपाभ्यः |
| प०         | विश्वपः | विश्वपोः      | विश्वपाम्   |
| स॰         | विश्वपि | विरवपीः       | विश्वपासु   |

तापा (गाय का रक्तक), शंखध्मा (शंख वजाने वाला), सामपा (सामरस पीनेवाला), धूम्रपा (भुर्झा पीने वाला), वलदा (वल देने वाला या इन्द्र), तथा और भी दूसरे ध्राकारान्त धातुओं से निकले हुए समस्त संज्ञा शब्दों के रूप विश्वपा के समान होते हैं।

# ४६-इकारान्त पुंलिङ्ग शब्द

### (क) कवि

|       | एकचचन  | द्विवचन   | वहुवचन  |
|-------|--------|-----------|---------|
| স৹    | कवि:   | कवी       | कवयः    |
| सं०   | हे कवे | हे कवी    | हे कवयः |
| हि॰   | कविम्  | कवी       | कवीन्   |
| नृ०   | कविना  | कविभ्याम् | कविभिः  |
| ন্তৃ০ | कवये   | कविभ्याम् | कविभ्य: |
| पं०   | कवे॰   | कविभ्याम् | कविभ्यः |

| ष० | कवै: | कच्योः ' | कवीनाम् |
|----|------|----------|---------|
| स॰ | कवौ  | कब्याः   | कविपुं  |

हरि, मुनि, ऋषि, कपि, यति, विधि ( ब्रह्मा), विरञ्चि (ब्रह्मा), जलिध, गिरि ( पहाड़ ), सिप्त (घोड़ा), रिव ( सूर्य ), विह (श्राग), श्रिप्ता, इत्यादि इकारान्त पुंलिङ्ग शब्दो के रूप किव के समान होते हैं।

नाट -- विधि (विधान तरकीव, के श्रर्थ में ) हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग है ; किन्तु सस्कृत में यही शब्द पुंलिङ्ग में है, इसका ध्यान रखना चाहिए।

# (ख) पति ्ग्रब्द के रूप बिलकुल भिन्न प्रकार से होते हैं

# पति—स्वामी, मालिक, दूल्हा

|            | एकवचन  | द्विवचन   | वहुवचन  |
|------------|--------|-----------|---------|
| प्रo       | पतिः   | पती       | पतय     |
| सं०        | हे पते | हे पती    | हे पतयः |
| द्धि०      | पतिम्  | पत्ती     | पत्तीन् |
| तृ०        | पत्या  | पतिभ्याम् | पतिभिः  |
| <b>च</b> ० | पत्ये  | 33        | पतिभ्यः |
| पं०        | पत्युः | 33        | *3      |
| प०         | ••     | पत्याः    | पतीनाम् |
| स०         | पस्यौ  | 99        | पतिषु   |

किन्तु जब पित शब्द किसी शब्द के साथ समास के अन्त में आता है तो उसके रूप किंव के ही समान होते हैं ; जेसेः—

#### भूपति—राजा

|       | एकवचन    | द्विवचन     | वहुवचन    |
|-------|----------|-------------|-----------|
| Яo    | भूपतिः   | भूपती       | भूपतयः    |
| सं०   | हे भूपते | हे भूपती    | हे भूपतयः |
| द्वि० | भूपतिम्  | भूपती       | भूपतीन्   |
| तृ०   | भृपतिना  | भूपतिभ्याम् | भूपतिभि:  |
| ব৹    | भूपतये   | "           | भूपतिभ्य. |
| ψo    | भूपतेः   | 19          | ,,        |
| प०    | **       | भूपत्योः    | भूपतीनाम् |
| स०    | भूपती    | **          | भृपतिषु   |
|       |          |             |           |

महीपति, गृहपति, नरपति, लोकपति, ग्रिधपति, सुरपति, गजपति, गगापति (गगोग), जगत्पति, गृहस्पति, पृथ्वीपति, इन्यादि गञ्दों के रूप भूपति के समान कवि गञ्द की भाँति होंगे।

<sup>(</sup>ग) सिख (मित्र) गृब्द के भी रूप विलव्धल भिन्न प्रकार के हांते हैं, जैसे :—

### सखि—मित्र

|            | एकवचन   | द्विवचन   | वहुवचन       |
|------------|---------|-----------|--------------|
| प्र०       | सवा     | संखायौ    | सखाय:        |
| सं         | हे सखे  | हे सवायी  | हे सखायः     |
| द्धि०      | सखायम्  | सखायौ     | ससीन्        |
| तृ २       | संख्या  | सखिभ्याम् | सिंबिभिः     |
| <b>च</b> ० | सख्ये   | **        | सिंबभ्यः     |
| पं०        | सख्यु.  | 23        | 71           |
| . ष०       | 37      | सख्याः    | <br>संबीनाम् |
| स०         | ,संख्यी | 3)        | संबिपु       |
|            |         |           |              |

# ४७—ईकारान्त पुंलिङ्ग शब्द

# (क) प्रधी—श्रन्छा ध्यान करने वाला

|            | एकवचन     | द्विवचन     | वहुवचन      |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| স৹         | সখী:      | प्रध्यौ     | प्रध्य:     |
| सं०        | हे प्रधीः | हे प्रध्यौ  | हें प्रध्य: |
| द्धि०      | प्रध्यस्  | प्रध्यो     | प्रध्य:     |
| तु०        | प्रध्या   | प्रधीभ्याम् | प्रधीभि:    |
| <b>च</b> ० | प्रध्ये   | 27          | प्रधीभ्य:   |
| पं०        | प्रध्य:   | 51          | 27          |
| सं० व्या   | ю до—8    |             |             |

प॰ प्रध्यः प्रध्याम् स॰ प्रध्य ,, प्रधीपु

वंगी (फुर्जी से जानेवाला) तथा जलपी के रूप प्रधी के समान होते हैं।

उन्नी, त्रामणी, सेनानी शब्दों के रूप भी प्रधी के समान होते हैं, केवज सप्तमी के एक चचन में उन्त्याम्, त्रामग्याम्, सेनान्याम् ऐसे रूप हो जाते हैं।

#### (ख) सुधी—पिराइत, विद्वान्

|             | ण्यवचन   | द्विवचन         | यहुवचन   |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| प्र०        | सुधीः    | सुधियी          | सुधियः   |
| सं०         | हे सुधीः | 37              | 73       |
| द्वि०       | सुधियम्  | 19              | 39       |
| <b>नृ</b> ० | सुधिया   | सुघीभ्याम्      | सुधीमिः  |
| ঘ০          | सुधिये   | 23              | सुधीभ्य. |
| чo          | मुधिय:   | 13              | 19       |
| Q0          | 17       | <b>नु</b> धियोः | सुधियाम् |
| स०          | सुषियि   | 27              | सुधीपु   |

### शुन्की, पकी, सुश्री, शुद्धधी, परमधी के रूप भी सुधी के समान होते हैं।

#### (ग) सखी (सखायमिच्छतीति)

|            | पुकवचन                     | द्विवचन   | वहुवचन   |  |
|------------|----------------------------|-----------|----------|--|
| प्रथ०      | संखा                       | सवायौ     | संखायः   |  |
| सं०        | हे सखीः                    | हे सखायौ  | हे सखायः |  |
| द्धि०      | सखायम्                     | सखायौ     | ्सख्यः   |  |
| नु०        | सख्या                      | सखीभ्याम् | सखीभिः   |  |
| च०         | सख्ये                      | "         | सखीभ्यः  |  |
| र्यं०      | सख्युः                     | 27        | 79       |  |
| <b>ঘ</b> ০ | 91                         | संख्याः   | सख्याम्  |  |
| स०         | संख्यि                     | 51        | सखीपु    |  |
| 244        |                            |           |          |  |
| 2          |                            |           |          |  |
| (v)        | ( घ ) सखी ( सखिमच्क्तीति ) |           |          |  |

### (घ) सखी (सखिमच्छतीति)

|       | एकवचन   | द्विवचन  | बहुवचन     |
|-------|---------|----------|------------|
| স৹    | सखी.    | सख्यौ    | सख्यः      |
| सं०   | हे सखी. | हे सख्यौ | ु हे सख्यः |
| द्धि० | सल्यम्  | सस्यौ    | सख्यः      |

शेप स्प पहिले वाले साती के समान होते है। (सुतिमच्छ-तीति) सुती, (सुविमच्छ्तीति) सुवी, (लूनिपच्छ्तीति) लूनी, (चामिमच्छ्तीति) चामी, (शस्तीमिमच्छ्तीति) अस्तीमी के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

## ४८-- चकारान्त पुलिङ्ग शब्द

#### भानु—सूर्य

|     | एकवर्चन | द्विवत्तन  | बहुवचन   |
|-----|---------|------------|----------|
| স০  | भाजुः   | भान्       | भानवः    |
| सं० | हे भाना | हे भानृ    | हे भानवः |
| हि॰ | भानुम्  | भान्       | भानृन्   |
| নূ৹ | भानुना  | भानुभ्याम् | भानुभि   |
| ঘ০  | भानवे   | भानुभ्याम् | भानुभ्यः |
| पं० | भानोः   | भानुभ्याम् | भानुभ्यः |
| प०  | भानेाः  | भान्त्रोः  | भानृनाम् |
| स०  | भानौ    | भान्योः    | मानुषु   |

शत्रु, रिपु, विष्णु, ग्रुट, ऊर ( जॉब ), जन्तु, श्रभु, शिष्टु, विधु ( चन्द्रमा ), पश्च, शस्भु, वेगु ( वाँस ) इन्यादि समस्त उकारान्त पुंलिद्ग शत्र्वों के रूप भानु की तरह चलते हैं।

#### ४५ -- ऊकारान्त पुंलिङ्ग शब्द

#### स्वयम्मू-जह्मा

|       | एक्दचन       | द्विवचन        | वहुवचन        |
|-------|--------------|----------------|---------------|
| प्र०  | स्वयस्भूः    | स्वयम्भुवौ     | · स्वयम्भुवः  |
| सं॰   | हे स्वयम्भूः | हे स्वयम्भुवौ  | हे स्वयम्भुवः |
| द्धि० | स्वयम्भुवम्  | स्वयम्भुवौ     | स्वयम्भुवः    |
| तृ ०  | स्वयम्भुवा   | स्वयम्भूभ्याम् | स्वयम्भूभिः   |
| च०    | स्वयम्भुवे   | स्वयम्भूभ्याम् | स्वयम्भूभ्यः  |
| पं०   | स्वयम्भुवः   | स्वयम्भूभ्याम् | स्वयम्भूभ्यः  |
| प०    | स्वयम्भुवः   | स्वयम्भुवोः    | स्वयम्भुवाम्  |
| स०    | स्वयम्सुवि   | स्वयम्भुवोः    | स्दयस्भूषु    |

सुभ्रु ( सुन्दर भों वाला ), स्त्रभू ( स्त्रयं पैदा हुआ ), प्रतिभू, ( ज़ामिन ) के रूप इसी प्रकार होते हैं।

#### ५०—ऋकागान्त पुंतिङ्ग शब्द

#### (क) पितृ—वाप

|      | एकवचन   |   | द्विवचन  | बहुवचन   |
|------|---------|---|----------|----------|
| प्र० | पिता    |   | पितरौ    | पितरः    |
| सं०  | हे पितः | , | हे पितरी | हे पितरः |

|       |        |            | 17 100 100 100    | ~~ |
|-------|--------|------------|-------------------|----|
| हि॰   | पितरम् | पितरी      | पितॄन्            |    |
| तृ०   | पित्रा | पितृस्याम् | पितृभि <u>ः</u>   |    |
| ব্ৰ • | पित्रे | 77         | पितृभ्यः          |    |
| षं०   | पितुः  | 27         | 47                |    |
| ष०    | 99     | पिग्री:    | पितृ्याम्         |    |
| स०    | पितरि  | 19         | प्रतृषु<br>पितृषु |    |

भ्रातृ (भाई), देवृ (देवर), जामातृ (दामाद्) इत्यादि पुंलिङ्ग सम्बन्धस्चक ऋकारान्त ग्रन्दोंके रूप पितृ के समान होते हैं।

#### (ख) नृ—मनुष्य

|                 | एकवचन | द्विवचन      | वहुवचन               |
|-----------------|-------|--------------|----------------------|
| प्रथमा०         | ना    | नरी          | नरः                  |
| सं॰             | हे नः | हे नरी       | हे नरः               |
| द्दि०           | नरम्  | नरी          | नृन्                 |
| <b>तृ</b> ०     | त्रा  | नृस्याम्     | चुिभः                |
| स०              | स्रो  | नृभ्याम्     | नृभ्य.               |
| <del>पं</del> 0 | नुः   | नृस्याम्     | नृभ्यः               |
| ष०              | नुः   | <b>ह्योः</b> | { नृषाम्<br>{ नृषाम् |
| ਚ•              | नरि   | त्रोः        | नृपु -               |
|                 |       |              |                      |

#### (ग) दातृ—देने वाला

|       | पुकवचन     | द्विवचन       | बहुवचन      |
|-------|------------|---------------|-------------|
| ٦o    | दाता       | दावारौ        | दातारः      |
| सं०   | हे दातः    | हे दातारी     | हे दातारः   |
| द्धि० | दातारम्    | दातारौ        | दातॄन्      |
| तृ०   | दात्रा     | दातृभ्याम्    | दातृभिः     |
| च०    | दान्ने '   | <b>&gt;</b> * | दातृभ्यः    |
| पं०   | दातुः      | "             | ••          |
| ष०    | <b>7</b> 7 | , दात्रोः     | दातॄृ््याम् |
| स०    | दात्तरि    | 31            | दातृषु      |

धांत (ब्रह्मा), कर्त्त (करने वाला), गन्त (जाने वाला), नेतृ (ले जाने वाला), कर्त्त (कोई कार्य करने वाला) आदि शब्दो के तथा नप्त (पोता) के कप दातृ के समान चलते हैं।

### ५१-ऐकारान्त पुंछिङ्ग शब्द

#### रै--धन

|       | एकवचन  | द्विवचन | बहुबचन  |
|-------|--------|---------|---------|
| प्र०  | राः    | रायौ    | रायः    |
| सं०   | हे राः | हे रायौ | हे रायः |
| द्धि० | रायम्  | राचौ    | राय.    |

|             | , m, | ** ~ ~ ~ ~ ~ ~ | and the ser and approximation of |   |
|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---|
| <b>तृ</b> ० | राया                                     | राम्यान्       | राभिः                            | • |
| ব৹          | राये                                     | राभ्याम्       | राभ्यः                           |   |
| पं०         | रायः                                     | राम्यास्       | राभ्यः                           |   |
| प०          | रायः                                     | रायोः          | रायाम्                           |   |
| स०          | रायि                                     | रायोः          | रासु                             |   |
|             |                                          |                |                                  |   |

### ५२-ओकारान्त पुंतिङ्ग

### गा—साँ ह, वैल

|       | पुक्रवचन | हिवचन    | वहुवचन  |
|-------|----------|----------|---------|
| Яo    | गौः      | चावी     | गावः •  |
| संव   | हे गौ    | हे गावी  | हे गावः |
| द्धि० | गाम्     | गार्वे   | गाः     |
| नृ०   | गवा      | गोभ्याम् | गोभिः   |
| ব্ৰ০  | गवे      | नीभ्याम् | गे।भ्य: |
| чo    | गो॰      | गास्याम् | नोक्य   |
| प०    | गाः      | गयोः     | गवाम्   |
| य०    | गवि      | गद्योः   | गांचु   |
|       |          |          |         |

समसा ग्रोकारान्त पुंजिह गन्दों के रूप ने। के समान होते हैं।

### ५३ - अं! कारान्त पुंतिङ्ग शब्द

### ग्ली-चन्द्रमा

|            | एकवचन          | द्विवचन           | वहुवचन    |
|------------|----------------|-------------------|-----------|
| য়৹        | <b>ग्लौ</b> ः  | ग्लावी            | ग्लावः    |
| सं०        | हे ग्लौ:       | हे ग्लानी         | हे ग्लावः |
| द्धि०      | <b>ग्लावम्</b> | ग्लावी            | ग्लावः    |
| सृ∘        | ग्लावा         | <b>ग्लो</b> म्याम | ग्लौभि    |
| <b>च</b> ० | ग्लावे         | ग्लौभ्याम्        | ग्लीभ्यः  |
| पंट        | ग्लावः         | ग्लोभ्याम्<br>-   | ग्लोभ्यः  |
| प०         | ग्लावः         | <b>ग्लावोः</b>    | ग्लावास्  |
| स०         | ग्लावि         | ग्लावे:           | ग्लाेेेें |

त्रौर भी श्रोकारान्त पंलिङ्ग शन्दो के कप ग्लौ के समान होते हैं।

### ५४--अकारान्त नर्पुमक्तिङ्ग-शब्द

#### দাল

|      | एकवचन | द्विवचन | वहुवचन   |
|------|-------|---------|----------|
| प्र॰ | फलम्  | फले     | फलानि    |
| सं   | हे फल | हे फले  | हे फलानि |

| हि॰         | फलम्  | फले       | फलानि   |
|-------------|-------|-----------|---------|
| <b>नृ</b> ० | फबेन  | फलाभ्याम् | फलै:    |
| ঘ০          | फलाय  | फलाभ्याम् | फलेभ्यः |
| पं०         | फलात् | फलाभ्याम् | फलेभ्यः |
| ¥0          | फलस्य | फलयोः     | फलानाम् |
| स॰          | फबे   | फलया:     | फलेपु   |

मित्र, वन, घरराय ( जंगल ), मुख, कमल, कुछुम, पुष्प, पर्ण ( पत्ता ), नक्त्र, पत्र ( काग़ज़ या पत्ता ), बीज, जल, तृण ( घास), गगन, गरीर, पुस्तक, शान इत्यादि समस्त प्रकारान्त नपुंसकिङ्ग शब्दों के रूप फल के समान होते हैं।

# ५५-इकारान्त नपुंसकतिङ्ग शब्द

### (क) वारि—पानी

|      | पुकवचन           | द्विवचन    | यहुवचन    |
|------|------------------|------------|-----------|
| प्र॰ | वारि             | वारिगी     | वारीिय    |
| सं॰  | हे वारि, हे वारे | हे वारियी  | हे वारीणि |
| हि॰  | वारि             | वारियी     | वारीिय    |
| नृ॰  | वारिया           | वारिभ्याम् | वारिभिः   |
| ख०   | वारियो           | वारिभ्याम् | वारिभ्यः  |
| पं०  | वारिगाः          | वारिभ्याम् | वारिभ्यः  |

प॰ वारियाः वारियोः वारीयाम् स॰ वारिया वारियोः वारियु

श्रास्थि ( हड्डी ), दिध (दही), सिन्थ ( जाँघ ), श्राक्ति '(श्रांख) की ही, कर समस्त इकारान्त नपुंसकिलक्ष शब्दों के रूप वारि के समान होते हैं।

#### (ख) द्धि—द्ही

|              | एकवचन         | द्विवचन    | बहुवचन   |
|--------------|---------------|------------|----------|
| प्र०         | द्धि          | द्धिनी     | दधीनि    |
| सं॰          | हे द्धि, द्धे | द्धिनी     | द्धीनि   |
| द्धि०        | दिधि          | द्धिनी     | दधीनि    |
| तृ० '        | द्रभा         | द्धिभ्याम् | द्धिभिः  |
| च०           | द्धे          | द्धिभ्याम् | द्धिभ्यः |
| पं॰          | द्रभः         | द्धिभ्याम् | द्धिम्यः |
| ष०           | दशः           | द्धाः      | द्धाम्   |
| <b>स</b> ० - | द्धि, द्धनि   | द्धाः      | टिंघेषु  |
|              |               |            |          |

#### अक्षि--- ऑख

|            | एकवचन               | हिवचन         | यहुवचन       |
|------------|---------------------|---------------|--------------|
| স৹         | স্থবি               | অবিত্তী       | श्रनीिय      |
| £0         | हे ग्रचि, घचे       | हे चित्रणी    | हे यचीिए     |
| हि॰        | শ্বব্দি             | श्रिक्गी      | , প্সন্বীয়ি |
| तृ०        | स्रच्या             | श्रिचाम्      | े श्रजिभि.   |
| च०         | ध्यद्यो             | यचिभ्याम्     | ग्रिच्भिय:   |
| प०         | श्रद्यः             | द्यक्तिभ्याम् | श्रिचिभ्यः   |
| प०         | श्रद्यः             | घच्णाः        | चच्णाम्      |
| <b>म</b> ० | श्रिप्तिण, श्रन्निण | श्रक्षो       | श्रदिपु      |

श्रहिय श्रीर सिन्ति के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

(ग) जद इकारान्त तथा उकारान्त विशेषण शन्दो का प्रयोग नपुंसक जिन्न वाले संज्ञा शब्दों के साथ होता है तो उनके रूप चतुर्थी, पञ्चमी, पष्टी, सज्जमी विभक्तियों के एक वचन में और पष्टी तथा सप्तमी के हिवचन में विकट्प करके इकारान्त तथा उकारान्त पृंतिन्न शब्दों के समान होते हैं, जैसे—शुचि (पवित्र ), गुरु (भारी)।

### शुचि ( एविः )

द्विवचन एक वचन वहुवचन ग्रुचि शुचिनी স॰, श्रुचीनि हे गुचि, गुचे हे शुचिनी सं० हे शुचीनि शुचि द्वि० शुचिनी शुचीनि शुचिना श्चिभिः शुचिभ्याम् লূ০ शुचये, शुचिने शुचिभ्य: ঘ০ 73 शुचेः, शुचिनः श्चिम्यः पं० ग्रुचिभ्याम शुच्याः, श्रुचिनो श्रचीनाम् To. ग्रुचिपु शुचा, शुचिनि स०

### ५६ — उकारान्त नपुसक्तलिङ्ग जन्द

#### वस्त्—चीज़

|         | एकवचन              | द्विवचन     | बहुवचन     |
|---------|--------------------|-------------|------------|
| স৹      | वस्तु              | वस्तुनी     | वस्तूनि    |
| सं॰     | हे वस्तु, हे वस्तो | हे वस्तुनी  | हे वस्तूनि |
| , द्वि० | वस्तु              | वस्तुनी     | वस्तूनि    |
| तृ•     | वस्तुना            | वस्तुभ्यास् | वस्तुभिः   |

| च∘  | वस्तुने  | वस्तुभ्याम् | वस्तुभ्यः |
|-----|----------|-------------|-----------|
| पं० | यस्तुन • | वस्तुभ्याम् | वस्तुभ्य' |
| do. | वस्तुन:  | वस्तुनेाः   | वस्तृनाम् |
| न०  | वस्तुनि  | यस्तुनोः    | वस्तुपु   |

दारु (काठ), जानु (घुटना), जतु (लाख), जतु (कंघों फी संधि), तालु, मधु (शहद्), [सानु (पर्वत की चोटी) पुंलिङ्ग तथा नप्ंसकलिङ्गभी] इत्यादि शब्दो के रूप वस्तु के समान होते हैं।

(क) उकारान्त विशेषण शन्दों के रूप चतुर्थी, पञ्चमी, पष्टी, सप्तमी विभक्तियों के एक वचन में तथा पष्टी व सप्तमी के द्विचचन में उकारान्त पृंलिङ्ग शब्द के समान विकल्प करके होते हैं; जैसे— चहु (वहुत)।

|     | वहु         |           |          |  |
|-----|-------------|-----------|----------|--|
|     | एफवचन       | द्विवचन   | यहुवचन   |  |
| স৹  | बहु         | वहुनी     | यहूनि    |  |
| सं० | हे यहु, यहो | हे यहुनी  | हे वहूनि |  |
| हि॰ | चहु         | बहुनी .   | वहूनि    |  |
| तृ० | यद्भना      | वहुभ्याम् | वहुभिः   |  |
| অ০  | यहुने, यहवे | वहुभ्याम् | वहुम्यः  |  |

| पं० | वहोः, बहुनः | वहुभ्याम्      | वहुभ्य  |
|-----|-------------|----------------|---------|
| do  | बहो बहुन.   | बह्नोः, बहुनो  | बहूनाम् |
| स०  | वहा, बहुनि  | बह्नोः, बहुनोः | बहुषु   |

इसी प्रकार सृदु, कटु, लबु, पटु इत्यादि के रूप होते हैं।

### ५७ — ऋकारान्त नपुंसक लिङ्ग शब्द

कर्त, नेत, धात, रिक्ति, इत्यादि शब्द विशेषण हैं, इसिकिए इनका प्रयोग तीनों लिङ्गों में होता है। यहाँ पर नपुंसकिङ्ग के रूप दिखाए जाते हैं:—

#### कर्त्-करने वाला

|            | एकवचन                    | द्विवचन     | वहुवचन              |
|------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| স৹         | कर्नुं                   | कर्तृंची    | कतृ या              |
| सं०        | { हे कर्तः               | हे कर्तृगी  | हे कतृ या           |
| द्धि॰      | कर्तृ                    | कर्तृगी     | कतृ <sup>°</sup> शि |
| चु•        | { कर्त्रा<br>( कर्त्रुगा | कर्तृभ्याम् | कर्तृभिः            |
| <b>অ</b> ৹ | { कर्न्ने<br>{ कर्तृंगो  | कर्तृभ्याम् | कर्तुभ्य:           |
| पं०        | { कर्तुः<br>कर्तृगाः     | कर्तृभ्याम् | कर्तृभ्यः           |

#### वृतीय सोपान

इसी प्रकार धानु, नेतृ इत्यादि के भी तप होते हैं।

### ५८-आकारान्त ह्यीलिङ्ग ज्ञञ्ड

#### विद्या

|      | पुकवचन     | द्विवचय      | पहुवचन     |
|------|------------|--------------|------------|
| प्रo | • विद्या   | विद्ये       | विद्याः    |
| संव  | हे विचे    | हे विद्ये    | हे विद्याः |
| डि॰  | विद्याम्   | विद्ये       | विया       |
| तृ०  | विद्यया    | विद्याभ्याम् | विद्याभिः  |
| ঘ ০  | विद्यायै   | विद्या+थाम्  | विद्याभ्य  |
| vo.  | वियादा     | विद्याभ्याम् | विद्याभ्यः |
| प०   | विद्यायाः  | विद्ययोः     | विद्यानाम् |
| स०   | वित्रायाम् | विद्ययोः     | विद्यासु   |
|      |            |              |            |

रमा ( लहमी ), वाला ( स्थी ), निशा ( रात ), कन्या, ललना ( स्थी ), भार्या ( स्थी ), वटवा ( बोड़ी ), राधा, सुमित्रा, तारा, कौसल्या, कला इत्यादि श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दो के रूप विद्या के समान होते हैं।

#### ५९-इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द

#### रुचि

|            | पुकवचन         | द्विवचन    | बहुवचन   |
|------------|----------------|------------|----------|
| ম০         | रुचिः          | रुची       | रुचयः    |
| सं०        | हे रुचे        | हे रुची    | हे रुचयः |
| द्धि०      | रुचिम्         | रची        | रुचीः    |
| तु०        | रुच्या         | हचिभ्याम्  | रुचिभिः  |
| ਰ <b>ਂ</b> | रुच्ये, रुचये  | रुचिम्याम् | रुचिभ्य: |
| पं०        | रुच्याः, रुचेः | रुचिभ्याम् | रुचिग्यः |
| ष०         | रुच्याः, रुचेः | रुच्याः    | रुचीनाम् |
| स॰         | रुच्याम्, रुचौ | रुच्याः    | रुचिषु   |
|            |                |            |          |

धूलि (धूर), मित, बुद्धि, गित, शुद्धि, भिक्त, शिक्त, श्रुति, स्मृति, शान्ति, नीति, रीति, रात्रि, जाति, पङ्कि, गीति इत्यादि सभी इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दो के रूप रुचि के समान होते हैं।

### ६०-ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द

|     | एकवचन     | द्विवचन   | बहुवचन   |
|-----|-----------|-----------|----------|
| স৹  | नदी       | नद्यौ     | नद्यः    |
| सं॰ | हे निद    | हे नची    | हे नद्यः |
| हि॰ | नदीम्     | नधौ       | नदी:     |
| तृ० | नद्या     | नदीभ्याम् | नदीभिः   |
| ঘ০  | नचै       | 22        | नदीस्यः  |
| पं० | नद्याः    | नदीभ्याम् | नदीस्यः  |
| To  | <b>51</b> | नद्याः    | नदीनाम्  |
| स०  | नद्याम्   | 33        | नदीपु    |
|     |           |           |          |

"स्त्री" द्यादि कुद्ध शन्दों की द्वीड़कर सभी ईकारान्त स्त्रीलिंग शन्दों के रूप नदी के समान होते हैं, जैसे—राज्ञी (रानी), गौरी, पार्वती, जानकी, श्ररूप्रती, नटी, पृथ्वी, निद्दनी, द्रौपदी, कैकेयी, देवी, पाञ्चाली, त्रिलोकी, पञ्चवदी, अटवी (जंगल), गान्धारी, कादम्बरी, कौमुदी (चन्द्रमा की राशनी), माद्री, कुन्ती, देवकी, सावित्री, गायत्री, कमलिनी, निलनी इत्यादि।

(क) केवल ष्ट्रार्था (रजस्वला स्त्री), तरी (नाव), तन्त्री (वीगा), लक्सी, स्तरी (धुर्ट्या) के प्रथमा के एक वचन में भेद होता है: जैसे:—

# प्रथमा एक वचनः—श्रवीः, तरीः, तन्त्रीः, लङ्मीः, स्तरीः।

#### लदमी

|                      | एकवचन            | द्विवचन        | बहुवचन            |
|----------------------|------------------|----------------|-------------------|
| স৹                   | <b>ज</b> ष्मीः   | लक्तयो         | त्तक्तय:          |
| सं०                  | हे लिच्स         | हे जचयौ        | हे लक्त्यः        |
| द्धि॰                | त्तन्मीम्        | ताच्मयौ        | <b>ल</b> फ्मीः    |
| नृ०                  | लघ्या            | लक्मीभ्याम्    | लक्मीभिः          |
| 'च०                  | लच्चयै           | लक्मीभ्याम्    | त्तप्मीभ्यः       |
| र् <mark>षं</mark> ० | <b>ल</b> ष्क्याः | लच्मीभ्याम्    | <b>ल</b> न्मीभ्यः |
| ष०                   | लक्क्याः         | <b>ल</b> घ्योः | लप्मीग्राम्       |
| स०                   | लक्स्याम्        | लक्स्याः,      | न्नसीपु           |
|                      |                  |                |                   |

#### स्त्री

|        | एकवचन               | द्विवचन      |    | वहुवचन             |
|--------|---------------------|--------------|----|--------------------|
| স্ত    | स्त्री              | स्त्रियौ     | ٠, | न्डुप पग<br>स्थिय: |
| सं॰    | हे खि               | हे सियौ      |    | हे स्त्रियः        |
| द्धि ० | स्त्रियम्, स्त्रीम् | स्त्रियो     |    | खियः, स्नीः        |
| तृ०    | <b>च्चिया</b>       | स्त्रीभ्याम् |    | स्त्रीभिः          |

#### दृतीय सोपान

| ্ব৹ | खिये          | स्रीम्याम् | स्त्रीभ्यः |
|-----|---------------|------------|------------|
| do. | <b>खियाः</b>  | "          | 77         |
| प॰  | 35            | खियोः      | स्रीणाम्   |
| स॰  | <b>चियाम्</b> | 23         | चीपु       |

### ६१-ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शन्द

#### श्री-लद्मी

|        | पुकवचन           | द्विवचन '  | यहुवचन             |
|--------|------------------|------------|--------------------|
| प्रथमा | श्रीः            | थ्रियौ     | भ्रियः             |
| सं०    | हे थीः '         | हे श्रियौ  | हे श्रियः,         |
| द्धि॰  | श्रियम्          | श्चियौ     | श्रिय:             |
| तृ०    | श्चिया"          | श्रीस्याम् | श्रीभिः            |
| ব৹     | श्रिये. श्रिये   | 91         | श्रीस्यः           |
| 40     | श्रिया , श्रियः  | 27         | 4.5                |
| Чo     | 55 7             | श्रियोः    | श्रीणाम्, श्रियाम् |
| स॰     | श्रियाम्, श्रियि | 7)         | श्रीपु             |

भी ( टर ), हो ( लजा ), घी ( वुडि ), सुश्री इत्यादि के रूप श्री के समान होते हैं।

7 ६२-उकारान्त स्त्रीलिङ्ग जन्द 1.1 धेनु—गाय द्विवचन प्कवचन बहुवचन । धेलू धेतुः धेनवः प्रथमा हे धेनवः हे धेने। हे धेनू स० धेनू द्धि० धेनूः धेनुम् धेनुभि: धेन्वा धेनुभ्याम् तृ० धेनुभ्यान् धेनवे, धेन्वै च० धेनुस्य: द्वार ψo धेनाः, धेन्वाः धेनुभ्यास् घेनुस्यः धेनाः, धेन्वाः धेन्वे: घेत्नाम् do. धेनों, धेन्वास् धेन्वाः घेनुपु सव 六 तनु ( शरीर ), रेखु [ ( धूलि ) पुंलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग भी ], हतु [ ( दुड्डी ), पुंलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग भी ] इत्यादि सभी उकारान्त स्त्रीलिङ्ग गन्दों के रूप घेनु के समान होते हैं। तिक्त ६३—ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द 赤部

प्कवचन

दधुः

प्र०

द्विचचल

वस्वी

वहुवचने

वध्वः

| सं०   | हे चधु  | हे वध्वी    | हे वध्यः |
|-------|---------|-------------|----------|
| द्वि० | वध्स्   | चध्वी       | वध्ः     |
| নৃ৹   | चध्वा   | वध्स्याम्   | वधृभि:   |
| ঘণ    | वध्वै   | <b>3</b> *  | वधूभ्यः  |
| ψo    | वध्याः  | वध्र्भ्याम् | वधूम्यः  |
| प०    | "       | वध्वाः      | वध्नाम्  |
| स्॰   | वष्वाम् | 77          | वधृपु    |

चमू ( सेना ), रज्जू ( रस्सी ), रवश्र ( सास ), कर्कन्धू ( घेर ) इत्यादि सभी ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग गन्दों के रूप वध्न के समान होते हैं।

### (क) भू—पृथ्वी

|       | एकवचन        | द्विवचन      | वहुवचन         |
|-------|--------------|--------------|----------------|
| No    | भूः          | सुवी         | भुवः           |
| सं॰   | हे मूः       | हे सुवी      | हे भुवः        |
| द्धि० | भुवम्        | सुवी         | <b>सुवः</b>    |
| तृ०   | भुवा         | भूस्याम्     | भूभिः          |
| ব৹    | भुवै, भुवे   | भूभ्याम्     | <b>सू</b> भ्यः |
| पं०   | भुवाः, भुवः  | भूभ्याम्     | <b>भू</b> भ्यः |
| य०    | सुवाः, सुव.  | <b>भुवोः</b> | भुवाम्, भूनाम् |
| स॰    | भुवाम्, भुवि | <b>सुवाः</b> | <b>भू</b> पु   |

### भ्रू (भों) के रूप इसी प्रकार होते हैं। स्त्रीलिङ्ग बहुत्रीहि समास वाले "सुभ्रु" शब्द के रूप भूसे भिन्न होते हैं:—

( ख ) सुमू-सुन्दर भौं वाली स्त्री

|        | एकवचन    | द्विवचन      | वहुवचन     |
|--------|----------|--------------|------------|
| प्रथमा | सुभूः    | सुभुवौ       | सुभुवः     |
| सं०    | हे सुभु  | हे सुभुवौ    | हे सुभुवः  |
| द्धि०  | सुभुवम्  | सुभुवौ       | सुभुवः     |
| तृ०    | सुभुवा   | सुभूभ्याम्   | सुभ्रूभिः  |
| च०     | सुभ्रवे  | सुभ्रूभ्याम् | सुभ्रूभ्य॰ |
| पं०    | सुभ्रुवः | सुभूभ्याम्   | सुभूभ्यः   |
| ष०     | सुञ्जुवः | सुभुवाः      | सुभ्रुवाम् |
| स॰     | सुभ्रुवि | सुश्रुवोः    | सुभूष      |

### ६४—ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग शन्द

#### मातृ—माता

| ſ     | एक वचन  | द्विवचन  | वहुवचन   |
|-------|---------|----------|----------|
| प्र॰  | माता    | सात्रौ   | सातर:    |
| सं०   | हे मातः | हे मातरौ | हे मातरः |
| द्धि० | मातरम   | मातरी 🔑  | मातुः    |

| तृ० | मात्रा | मातृभ्याम् | मातृभिः  |
|-----|--------|------------|----------|
| च०  | मात्रे | ***        | मातृभ्यः |
| पं० | मातुः  | 13         | 57       |
| प०  | >1     | मात्रोः    | मातॄणाम् |
| स०  | मातरि  | 33         | मातृषु   |

यातृ (देवरानी), दुहितृ (लड़की) के रूप मातृ के समान होते हैं।

#### स्वस्—चहिन

|            | पुकवचन   | द्विवचन    | वहुवचन     |
|------------|----------|------------|------------|
| ao         | स्वसा    | स्वसारौ    | स्वसारः    |
| सं०        | हे स्वसः | हे स्वसारी | हे स्वसारः |
| हि॰        | स्वसारम् | स्वसारी    | स्बसुः     |
| नृ०        | स्वस्रा  | स्वसभ्याम् | स्वसृभिः   |
| <b>ব</b> ০ | स्वस्रे  | स्वसम्याम् | स्वस्भ्यः  |
| पं०        | स्वसुः   | स्वसम्याम् | स्वसृभ्य:  |
| <b>Vo</b>  | स्त्रसुः | स्त्रस्रोः | स्वसृ्याम् |
| स०         | स्यसरि   | स्वस्रो:   | स्वसृषु    |
|            |          |            |            |

६५-ऐकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के तथा ख्रोकारान्त स्त्रीलिङ्ग गा ब्रादि शब्दों के रूप पुंलिङ्ग के समान होते हैं । ख्रोकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप भी पुंलिङ्ग के समान होते हैं। उदाहरणार्थ—नी।

### औकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द

#### नौ-नाव

|        | पुकवचन | द्विवचन     | बहुवचन   |
|--------|--------|-------------|----------|
| স ০    | नौ     | नावौ        | नावः     |
| स०     | हे नौः | हे नावी 🔥   | हे नावः  |
| द्वि ० | नावस्  | नावौ        | नाव:     |
| तृ०    | नावा   | नैाम्याम् ' | नैाभिः   |
| च०     | नावे   | नौभ्याम्    | नौभ्यः   |
| पं०    | ्नाव:  | नौभ्याम्    | नौभ्यः   |
| Ao     | नावः   | नावोः       | • नावाम् |
| स०-    | नावि   | नावोः       | नौपु     |

इसी प्रकार द्यौ (म्राकाश) तथा ग्रौर भी श्रौकारान्तं स्त्रीलिङ्ग शब्दो के रूप होते हैं।

#### व्यञ्जनान्त संज्ञाएँ

नोट—अपर स्वरान्त संज्ञाओं का क्रम् सिद्धान्त कौमुदी के श्रनुसार पुंचिङ्ग, नपुंसकविङ्ग श्रीर खीविङ्ग श्रादि विङ्वानुसार दिया गया है। किन्तु व्यञ्जनान्त संज्ञाएँ सभी लिझों में प्रायः एकसी चलती हैं, इस लिए यहाँ पर वे वर्णक्रम ने रक्ती गई हैं।

#### ६६-चकारान्त शब्द

#### (कं) पुंलिङ्ग जलमुच्—वादल

|            | प्कवचन    | हिवचन         | वहु वचन    |
|------------|-----------|---------------|------------|
| प्रथमा     | जलमुक्    | जलसुची        | जलमुच:     |
| सं॰        | हे जलसुक् | हे जलसुचा     | हे जनसुचः  |
| द्धि०      | जलसुचम्   | जनमुचैा       | जलमुच:     |
| नृ०        | जलमुचा    | जलमुग्भ्याम्  | जलमुग्भिः  |
| <b>च</b> ० | जलमुचे    | नन्मुग्न्याम् | जलमुग्भ्य. |
| ψo         | जलसुचः    | जलमुग्भ्याम्  | जलमुग्भ्य' |
| do         | जलमुचः    | जलमुचोः       | जलमुचाम्   |
| स॰         | जलमुचि    | जलमुचोः       | जनमुद्य    |

सत्यवाच् श्राटि सभी चकारान्त शब्दों के एप इसी प्रकार होते हैं। केवल प्राञ्च, प्रत्यञ्च, तिर्यञ्च, उद्ञ्च के म्पों में कुछ भेद होता है। ये सब शब्द श्रञ्च (जाना) धातु से बने हैं।

# संज्ञा-विचार

| • | į, | 7 | , | ŕ |  |  |
|---|----|---|---|---|--|--|
|   |    |   |   |   |  |  |

|             |                      | mar were work       |                  |
|-------------|----------------------|---------------------|------------------|
|             | সাত                  | च् (पूर्वी) शब्द    |                  |
|             | एकवचन                | द्विवचन             | बहुवचन           |
| प्रथमा      | <b>মা</b> ङ <b>্</b> | प्राञ्जी            |                  |
| सं॰         | हे प्राङ             | हे प्राञ्ची         | प्राञ्चः         |
| द्धिः       | <b>प्राञ्चम्</b>     |                     | हे प्राञ्चः      |
| नु <b>०</b> | •                    | <b>प्राञ्ची</b>     | भाचः             |
|             | प्राचा               | <b>भाग्न्याम्</b>   | <b>प्रास्भिः</b> |
| ৰ৹          | , प्राचे             | <b>प्राग्न्याम्</b> | भाग्न्य:         |
| प्रें०      | प्राचः               | <b>भाग्भ्याम्</b>   |                  |
| ष०          | <b>मा</b> चः         | <b>प्राचो</b> ः     | माग्न्यः         |
| स०          | <b>मा</b> चि         |                     | <b>भाचाम्</b>    |
|             |                      | <b>भाचोः</b>        | <b>मा</b> न्न    |
|             |                      |                     |                  |

# प्रत्यञ्च ( पच्छिमी ) शब्द

|             | प्रत्यञ्च      | ( पञ्जिमी ) शब्द       | r               |
|-------------|----------------|------------------------|-----------------|
|             | पुकवचन         | द्विवचन                | बहुवचन          |
| अ०          | प्रत्यङ्       | प्रत्यव्ची             | प्रत्यञ्चः      |
| सं०         | हे प्रत्यङ्    | हे प्रत्यन्त्री        | है प्रत्यन्तः   |
| द्धि०       | प्रत्यब्चम्    | प्रत्यञ्जी             | प्रतीच:         |
| <b>तृ</b> ० | प्रतीचा        | प्रत्यस्थाम्           | प्रस्यविभ:      |
| ব৹          | <b>प्रतीचे</b> | <b>अत्यन्</b> यास्     | प्रत्यभ्य:      |
| पं०         | प्रतीच:        | प्रत्य <b>क्त्याम्</b> | अत्यस्यः        |
| ष०          | प्रतीचः        | प्रतीचोः               | <b>अतीचाम्</b>  |
| स०          | प्रतीचि        | प्रतीचो:               | अत्य <u>च</u> ु |
|             |                | -                      |                 |

### तृतीय सापान

| तिर्यञ्च् ( | तिरङ्ग | जाने | वाला | ) शब्द |
|-------------|--------|------|------|--------|
|-------------|--------|------|------|--------|

| the to the first state them has a |                                                          |                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| पुगवचन                            | द्विवचन                                                  | यहुवचन                                                                                                                                          |  |
| तिर्यंड्                          | तिर्यञ्चो                                                | तिर्यञ्चः                                                                                                                                       |  |
| हे तिर्यंङ्                       | तिर्यञ्ची                                                | तियँद्य:                                                                                                                                        |  |
| तिर्यञ्चम्                        | तिर्यद्वी                                                | तिरश्च:                                                                                                                                         |  |
| तिरधा                             | तिर्यंग्भ्याम्                                           | तिर्यग्भिः                                                                                                                                      |  |
| तिरश्चे                           | तिर्यग्भ्याम्                                            | तिर्यग्भ्य:                                                                                                                                     |  |
| तिरश्च:                           | तिर्थंग्भ्याम्                                           | तिर्यग्भ्य:                                                                                                                                     |  |
| तिरधः                             | तिरश्चोः                                                 | तिरश्चाम्                                                                                                                                       |  |
| तिरश्चि                           | तिरश्चोः -                                               | तिर्यच                                                                                                                                          |  |
|                                   | एकवचन तिर्यंह् हे तिर्यंह् तिर्यंह्म तिरधा तिरश्चे तिरधः | प्कवचन द्विवचन तिर्यंट् तिर्यंञ्चो हे तिर्यंञ् तिर्यंञ्चो तिर्यंञ्चम् तिर्यंञ्चो तिरश्चा तिर्यंग्याम् तिरश्चः तिर्यंग्याम् तिरश्चः तिर्यंग्याम् |  |

# उदञ्च् ( उत्तरी ) गव्द

|       | पुक्रवचन             | द्विवचन         | वहुवचन         |
|-------|----------------------|-----------------|----------------|
| Пo    | <b>उ</b> दट <b>्</b> | उद्ञौ           | उद्य:          |
| मं०   | हे उदद्              | हे उदन्ची       | हे उदब्बः      |
| द्वि० | <b>उद</b> न्चम्      | उदञ्ची          | उटीच:          |
| तृ०   | टदीचा                | उदगम्याम्       | उटग्मि:        |
| ঘ০    | उटीचे                | उद्यम्याम्      | उद्भय:         |
| प०    | <b>उदीचः</b>         | उटग्भ्याम्      | उद्यस्य.       |
| प०    | टरीच:                | <b>उटीचोः</b>   | <b>उदीचाम्</b> |
| स०    | उदीचि                | <b>उटीचे</b> ाः | उट्य           |
|       |                      |                 |                |

### ( ख ) स्त्रीलिङ्ग वाच्—वाग्री

|       | एकवचन            | द्विवचन    | बहुवचन   |
|-------|------------------|------------|----------|
| স৹    | वाक, वाग्        | वाचौ       | वाचः     |
| सं०   | हे वाक्, हे वाग् | हे वाची    | हे वाचः  |
| द्धि० | वाचम्            | वाचौ       | र वाचः   |
| तृ०   | वाचा             | वाग्भ्याम् | वानिभः   |
| च०    | वाचे             | वाग्भ्याम् | वाग्भ्य. |
| पं    | वाचः             | वाग्भ्याम् | वाग्भ्य: |
| ष०    | वाचः             | वाचोः      | वाचाम्   |
| स०    | वाचि             | वाचोः      | वाद्य    |

रुच्, त्वच् (चमड़ा, पेड़ की कांल), शुच् (सेाच), अख् (अग्रुवेद के मन्त्र) इत्यादि सभी चकारान्त स्त्री लिङ्ग शब्दों के रूप वाच् के तरह होते हैं।

#### ६७-जकारान्त शब्द्

#### (क) पुं० ऋत्विज् (पुजारी)

|       | एकवचन      | द्विवचन         | बहुवचन     |
|-------|------------|-----------------|------------|
| স৹    | ऋखिक       | <b>ऋ</b> त्विजौ | ऋखिनः      |
| सं०   | हे ऋत्विक् | हे ऋखिजौ        | हे ऋत्विजः |
| द्धि० | ऋत्विजम्   | ऋितजी           | ऋत्विजः    |

| तृ०  | म्प्रस्विजा       | ऋत्विग्म्याम्        | <b>भ्रहित्विभि</b> ः |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|
| ৰ৹   | ऋरिवजे            | <b>भः</b> विग्म्याम् | <b>ऋ</b> रिवग्भ्यः   |
| ο̈́P | ऋरिवजः            | ऋरिवग्म्याम्         | ऋस्विग्म्यः          |
| ٧o   | भारिवजः           | <b>भृहित्वजो</b> ः   | <b>ग्रा</b> खिनाम्   |
| स॰   | <b>भ्रा</b> रिवजि | भारियजो:             | ऋरिवज्ञ              |

भूभुज् ( राजा ), हुतभुज् ( श्रिप्ति ), भिपज् ( वैद्य ), विणज् ( विनया ), पयामुच् ( वादल ) के रूप ऋत्विज् के समान होते हैं।

|             |          | भिपज्—चैद्य        |                 |
|-------------|----------|--------------------|-----------------|
|             | पुकवचन   | द्विवचन            | वहुवचन          |
| Дo          | भिषक्    | भिपजी              | <b>भि</b> पजः   |
| सं०         | हे भिपक् | हे भिपनी           | हे भिपजः        |
| द्वि०       | भिपजम्   | भिपजौ              | भिपज:           |
| नृ०         | भिषजा    | <b>मिपग्म्याम्</b> | <b>सिपग्मिः</b> |
| इस्यादि ।   |          |                    |                 |
|             | वरि      | णेज्—चनिया         |                 |
| স৹          | विणिक्   | विषाजी             | विणजः           |
| सं ०        | हे विणक् | हे विणजी           | हे विणजः        |
| द्वि०       | विणिजम्  | विणिजी             | वियाजः          |
| <b>নৃ</b> ৹ | विखिजा   | विगिग्म्याम्       | विणिग्मिः       |
| इत्यादि ।   |          |                    |                 |
|             | पये      | ामुच्—वादल         |                 |
| प्र०        | पयामुक्  | पयामुची            | पये।मुच:        |
|             | =        |                    | -               |

| सं॰       | हे पयोसुक् | हे पयोसुचौ    | हे पयोमुचः |
|-----------|------------|---------------|------------|
| द्वि०     | पयो सुचम्  | पयोमुचौ       | पयोमुचः    |
| तृ०       | पयोमुचा    | पयोसुग्भ्याम् | पयोमुग्भिः |
| इत्यादि । | •          |               | _          |

### परिवाज्-सन्यासी

|            | पुकवचन       | 💄 द्विवचन     | बहुवचन      |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| স৹         | परिवाट्      | परिवाजी       | परिवाजः     |
| सं०        | हे परिव्राट् | हे परिवाजी    | हे परिवाजः  |
| द्धि०      | परिवाजम्     | परिव्राजी     | परिवाजः     |
| तृ०        | परिवाजा      | परिवाहभ्याम्  | परिवाड्भि:  |
| <b>च</b> ० | परिवाजे      | परिवाड्भ्याम् | परिवाडभ्यः  |
| ψo         | परिवाजः      | परिवादभ्याम्  | परिवाड्म्यः |
| do         | परिवाजः      | परित्राजो:    | परिवाजाम्   |
| स॰         | परिवाजि      | परिवाजोः      | परिवाट्सु   |

इसी प्रकार सम्राज् (महाराजा), विश्वसृज् (संसार का रचने वाला), विराज् (वड़ा ) के रूप होते हैं।

#### सम्राज्

| प्रव  | सम्राट् | सम्राजौ | सम्राजः |
|-------|---------|---------|---------|
| द्धि० | सम्राजम | सम्राजी | सम्राज: |

| तृ०       | सम्राजा         | सन्नाड्म्याम् | सम्राड्भिः |
|-----------|-----------------|---------------|------------|
| इस्यादि । | परिवाज् के समान | 1             | •          |
|           |                 |               |            |
|           |                 | <b>6</b>      |            |

|         |                 | विराज्       | ,         |
|---------|-----------------|--------------|-----------|
|         | एकवचन           | द्विवचन      | वहु वचन   |
| স৹      | विराट्          | विराजी       | विराजः    |
| द्धि०   | विराजम्         | विराजी       | विराजः    |
| तृ०     | विराजा          | विराड्भ्याम् | विराड्भिः |
| इ्रयादि | परिवान् के समान | 1            |           |

### ( ख ) स्त्री॰ स्तर्न्माला

|       | पुकवचन | द्विवचन   | बहुचचन   |
|-------|--------|-----------|----------|
|       | 3,444  |           | 48444    |
| Ho    | स्रक्  | सर्जी     | स्रजः    |
| सं०   | हे सक् | हे सर्जी  | हे स्रजः |
| द्वि० | स्रजम् | सर्जी     | स्रजः    |
| तृ०   | स्रजा  | सम्याम्   | स्रिभः   |
| ঘ0    | स्रजे  | स्रग्याम् | स्रम्यः  |
| Ÿ0    | स्रजः  | स्रग्याम् | स्रभ्य.  |
| प०    | स्रजः  | सर्जाः    | स्रगाम्  |
| स०    | स्रजि  | मजो:      | स्रचु    |
|       |        |           |          |

नज् (रोग) के भी रूप सज् के समान होते हैं।

### (ग) नपुं० ग्रस्ज् लोहू

| प्र०          | <b>असुक्</b> | श्रमृजी     | ग्रसृक्षि         |
|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| सं॰           | हे ग्रस्क    | हे श्रस्जी  | हे श्रमुक्षि      |
| द्वि०         | श्रसक्       | श्रसृजी     | <b>श्रमृ</b> क्षि |
| तृ०           | ग्रस्ना      | श्रसभ्याम्  | श्रसृग्भिः        |
| <b>.</b> ব্ৰ০ | श्रसुजे      | श्रस्भयाम्  | श्रसुभ्य:         |
| पं०           | श्रस्जः      | श्रसुक्याम् | ग्रसृग्भ्यः       |
| प०            | श्रसुनः      | श्रस्जो:    | ग्रस्नाम्         |
| स॰            | श्रस्जि      | श्रस्जो:    | श्रसृत्तु         |

सभी जकारान्त नपुंसक लिङ्ग शब्दों के कप श्रस्ज् के समान होते हैं।

#### ६८-तकारान्त शब्द

### (क) पुंलिङ्ग भूसृत्—राजा, पहाड़

|      | एकवच्न    | द्विवचन      | बहुवचन         |
|------|-----------|--------------|----------------|
| प्र० | भूभृत्    | भूभृतौ       | <b>भू</b> भृतः |
| सं॰  | हे भूभृत् | हे मूसृतौ    | हे भूसृत       |
| हि॰  | भूभृतम्   | भूभृतौ       | <b>भू</b> सृतः |
| নৃ৹  | भूभृता    | भूभृद्भ्याम् | भूभृद्धिः      |
|      | o प्र—ई   |              |                |

| ঘ০  | भुमृते | भूमृद्भ्याम् | भूभृद्म्य:               |
|-----|--------|--------------|--------------------------|
| पं० | भूमृतः | भूभृद्भ्याम् | <b>मृ</b> मृद्भ्यः       |
| प०  | भूभृत. | भूमृतो.      | भूमृताम्                 |
| स०  | भूसृति | भृभृतोः      | <b>મૃ</b> મૃત્ <u>યુ</u> |

महीभृत् ( राजा, पहा र ), दिनकृत् ( सूर्य ), गणभृत् ( चन्द्रमा ), परभृत् ( कोयल ), मन्त् ( वायु ), विश्वजित् ( संसार का जीतने वाला या एक प्रकार का यज्ञ ) के रूप भूभृत् के समान होते हैं।

#### श्रीमत्-भाग्यवान्

|      | पुकवचन     | द्विवचन       | बहुवचन       |
|------|------------|---------------|--------------|
| प्र० | श्रीमान्   | श्रीमन्तौ     | श्रीमन्तः    |
| सं०  | हे श्रीमन् | हे श्रीमन्ती  | हे श्रीमन्तः |
| हि॰  | श्रीमन्तम् | श्रीमन्तौ     | श्रीमतः      |
| तृ०  | श्रीमता    | श्रीमद्भ्याम् | श्रीमद्भिः   |
| च०   | श्रीमते    | श्रीमद्भ्याम् | श्रीमद्भ्यः  |
| पं०  | श्रीमतः    | श्रीमद्भ्याम् | श्रीमद्भ्यः  |
| Q0   | श्रीमतः    | श्रीमतोः      | श्रीमताम्    |
| स०   | श्रीमति    | श्रीमता       | श्रीमत्मु    |
|      |            |               |              |

धीमत् ( बुद्धिमान्), बुद्धिमत्, भानुमत् (खमकने वाला), सानु-मत् ( पहा र ), धनुष्मत् ( धनुधारी ), श्रंशुमत् ( सूर्य ), वियाघत् (विद्यावाला), बलवत् (बलवान्), भगवत् (पूज्य), भाग्यवत् (भाग्यवान्), गतवत् (गया हुन्ना), उक्तवत् (बोल चुका हुन्ना), श्रुतवत् (सुन चुका हुन्ना) के रूप श्रीमत् के समान होते हैं। स्त्रीलिङ्ग में इनके जोड़ के प्रातिपदिक ई प्रत्यय लगाकर श्रीमती, वुद्धिमती श्रादि वनते हैं श्रीर इनके रूप ईकारान्त नदी शब्द के समान चलते हैं।

#### भवत्—श्राप

| एकत्रचन | द्विवचन                                                     | बहुवचन                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भवान्   | भवन्तौ                                                      | भवन्तः                                                                                          |
| हे भवन् | हे भवन्तौ                                                   | हे भवन्तः                                                                                       |
| भवन्तम् | भवन्तौ                                                      | भवतः                                                                                            |
| भवता    | भवद्भ्याम्                                                  | भवद्भिः                                                                                         |
| भवते    | भवद्भ्याम्                                                  | भवद्भ्यः                                                                                        |
| भवतः    | भवद्भ्याम्                                                  | भवद्भ्यः                                                                                        |
| भवतः    | भवतोः                                                       | भवताम्                                                                                          |
| भवति    | भवतोः                                                       | भवत्सु                                                                                          |
|         | भवान्<br>हे भवन्<br>भवन्तम्<br>भवता<br>भवते<br>भवतः<br>भवतः | भवान् भवन्तौ हे भवन्तौ भवन्तम् भवन्तौ भवता भवद्भ्याम् भवते भवद्भ्याम् भवतः भवद्भ्याम् भवतः भवतः |

इसीसे स्त्रीलिङ्ग भवती शब्द बनता है।

#### महत्-वड़ा

|       | <b>ए</b> कवचन | द्विवचन      | बहुवचन          |
|-------|---------------|--------------|-----------------|
| স৹    | महान्         | महान्तौ      | महान्तः         |
| सं०   | हे सहन्       | हे महान्ती   | •हे महान्त      |
| द्धि० | महान्तम्      | महान्ती      | महतः            |
| वु०   | महता          | महद्भ्याम्   | <b>महद्</b> भिः |
| च०    | सहने          | सहदुभ्याम्   | महद्भ्य:        |
| t'o   | <b>सहतः</b>   | सहद्भ्याम्   | महद्भ्य:        |
| प०    | महतः          | महतो         | महत्ताम्        |
| स०    | महति          | <b>महतोः</b> | महत्सु          |
|       |               |              |                 |

## इसके जोड़ का स्त्रीलिङ्ग गःद महती है।

#### पठत्-पढ़ता हुआ

|       | एकवचन   | द्विथन्नन   | यहुवचन    |
|-------|---------|-------------|-----------|
| স৹    | पडन्    | पठन्ती      | पठन्तः    |
| सं०   | है पटन् | हे पटन्तौ   | हे पठन्तः |
| द्वि० | पटन्तम् | पटन्ती      | पठतः      |
| तृ०   | पठता    | पटद्भ्याम   | पठद्भिः   |
| শ্বত  | परने    | ण्ठद्भ्यास् | पङक्ष     |
| पं०   | पटतः    | पठद्भ्याम्  | पठभ्द्यः  |
| प॰    | पठतः    | पठतोः       | पटताम्    |
| स्ट   | पठित    | पटनोः       | परस्मु    |
|       |         |             |           |

् धाषत् (दौ इता हुआ), गच्छत् (जाता हुआ), षदत् (वे ज ता हुआ), परयत् (दे ज ता हुआ), गृज्ञत् (लेता हुआ), पतत् (गिरता हुआ), शोचत् (सोचता हुआ), पिवत् (पीता हुआ), भवत् (हे तत हुआ) इत्यादि सभी शतृ प्रत्यान्त पृंलिङ्ग शब्दो के रूप पठत् के समान होते हैं। स्त्रीलङ्ग में पठन्ती, धावन्ती आदि होते हैं और रूप नदी के समान चलते हैं।

#### दत्-दांत

| द्धि० , |      |           | द्स     |
|---------|------|-----------|---------|
| नृ०     | दता  | दद्भ्याम् | दद्भिः  |
| ব ০     | दते  | दद्भ्याम् | दद्भ्यः |
| पं०     | द्तः | दद्भ्याम् | दद्भ्यः |
| प०      | दुतः | दतोः      | दताम्   |
| स॰      | द्ति | दत्तोः    | दःसु    |

नाट-इस शब्द के प्रथम पाँच रूप संस्कृत में नहीं पाए जाते, उनके स्थान पर स्वरान्त दन्त शब्द के रूपों का प्रयोग होता है।

#### (ख) स्त्रीलिङ्गः सरित् नदी

|     | एकवचन    | द्विवचन  | वहुवचन   |
|-----|----------|----------|----------|
| স৹  | सरिव     | सरितौ    | सरितः    |
| सं∘ | हे सरित् | हे सरितौ | हे सरितः |

| द्वि०      | सरितम् | मरितौ       | स्ररितः   |
|------------|--------|-------------|-----------|
| तृ०        | सरिता  | सरिद्भ्याम् | सरिद्भिः  |
| ব ০        | सरिते  | सरिद्भ्याम् | सरिद्भ्यः |
| <b>ý</b> ~ | सरितः  | सरिद्भ्याम् | सरिद्भ्यः |
| प०         | सरितः  | सरितोः      | सरिताम्   |
| स॰         | सरिति  | सरिनो       | मरित्सु   |

विद्युत् (विजली), योपित् (स्ती) के सप सरित् के समान चलते हैं।

#### (ग) नपुं० जगत्—संसार

|        | पुकवत्तन         | द्वि चचन   | बहुवचन    |
|--------|------------------|------------|-----------|
| a<br>० | जगत् जगट्        | जगती       | जगन्ति    |
| स॰     | हे जगत्, हे जगट् | हे जगती    | हे जगन्ति |
| हि॰    | जगर्             | जगती       | जगन्ति    |
| नृ०    | जगता             | जगद्भ्याम् | जगद्भिः   |
| ঘ০     | जगते             | जगद्भ्याम् | जगद्भ्यः  |
| Чo     | जगतः             | जगद्भ्याम् | जगद्भ्यः  |
| ष०     | जगतः             | जगतोः      | जगताम्    |
| स०     | <b>ागति</b>      | जगतोः      | जगरमु     |
|        |                  |            |           |

श्रीमत्, भवत् (होता हुआ), तथा थ्रौर भी तकारान्त नपुं-मकलिङ्ग शब्दो के रूप जगत् के समान होते हैं।

## नपुंसकलिङ्ग महत् शब्द

| प्र०  | महत्    | महती    | महान्ति    |
|-------|---------|---------|------------|
| सं०   | हे महत् | हे महती | हे महान्ति |
| द्धि० | महत्    | महती    | महान्ति    |

शेष रूप जगत् के समान होता है।

#### ६९-दकारान्त शब्द

## (क) पुंलिङ्ग सुहद्—सित्र

|             | पुकवचन -      | द्विवचन      | बहुवचन     |
|-------------|---------------|--------------|------------|
| Яo          | सुहत्, सुहद्  | सुहदौ        | सुहदः      |
| सं॰         | हे सहत्, सहद् | हे सुहदौ     | हे सुहदः   |
| द्धि ०      | सुहृदम्       | सुहदौ        | सुहृदः     |
| নৃত         | सुहदा         | सुहृद्भ्याम् | सुहद्भिः   |
| ব৹          | सुह्रदे       | सुहद्भ्याम्  | सुहृद्भ्यः |
| <b>एं</b> ० | सुहदः         | सुहृद्भ्याम् | सुहद्भ्यः  |
| प०          | सुहदः         | सुहदोः       | सुहदाम्    |
| स॰          | ्सुहृदि       | सुहदोः       | सुहत्सु    |
|             |               |              |            |

हृद्यिन्छिद् (हृद्य कें। छेद्दनेवाला ), मर्मभिद्, सभासद् समा में वैठनेवाला ), तमोनुद् (सूर्य ), धर्मविट् (धर्म कें। जानने वाला ), हद्यन्तुद् (हद्य की पीड़ा पहुँचानेवाला ) इत्यादि दकारान्त पुँलिङ्ग गृन्दो के रूप सुहृद् के समान होते हैं।

## पद्—पैर

| हि॰       |        |           | पदः     |
|-----------|--------|-----------|---------|
| तृ०       | पदा    | पद्भ्याम् | पद्धिः  |
| च०        | पदे    | पद्भ्याम् | पद्भ्यः |
| op        | पदः    | पद्भ्याम् | पद्भ्य: |
| <b>qo</b> | ्र पटः | पदोः      | पदाम्   |
| स०        | पदि    | पदोः      | पत्सु   |

नोट--दकारान्त पद् शब्द के प्रथम पाँच रूप नहीं होते । श्रावरयकना पढ़ने पर श्रकारान्त, पद, के रूपो का प्रयोग होता है ।

#### (क) स्त्री॰ दूपर्—पत्थर, चट्टान

| एकवचन         | द्विवचन                                  | यहुवचन                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>इ</b> पट्  | दपदी                                     | दपदः                                                                                                                   |
| हे दपद्       | हे दवदी                                  | हे इपदः                                                                                                                |
| हपद्म्        | दपदौ                                     | दृपद्ः                                                                                                                 |
| हपटा          | <b>दपद्</b> भ्याम्                       | दपद्भिः                                                                                                                |
| हपदे          | इपद्भ्याम्                               | <b>दयद्</b> भ्यः                                                                                                       |
| <b>ट</b> पद्ः | दपद्भ्याम्                               | द्यद्भ्यः '                                                                                                            |
|               | हपद्<br>हे हपद्<br>हपदम्<br>हपटा<br>हपदे | इपद्     इपद्गै       हे दपद्     हे दपद्गै       इपद्म     इपद्गै       इपदा     इपद्भ्याम्       इपदे     इपद्भ्याम् |

प॰ हपदः हपदोः हपदाम् स॰ हपदि हपदोः हपस्सु

शरद्, ग्रापद्, विपद्, सम्पद् (धन), संसद् (सभा) के रूप द्वषद् के समान होते हैं।

( ख ) नपुं० हद्—हदय द्विवचन एकवचन वहुवचन हन्दि हदी प्र० हृत् हे हिन्दि सं० हे हदी हे हत् द्वि० ह्रन्दि हदी हव् हिन्नः हद्भ्याम् तृ० हदा हदे हृद्भ्य: हृद्भ्याम् च० पंव हृद्ग्याम् हद्भ्य: हदः हदो: Чo हदः हदाम् हृदि हदोः हत्सु स॰

#### ७०-धकारान्त शब्द

स्त्री॰ समिध्—यज्ञ की लकड़ी

एकवचन द्विवचन बहुवचन प्र॰ समित समिधौ समिधः सं॰ हे समित् हे समिधौ हे समिधः

| ~ ~~~~~~   | ~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | wa waa awaan |
|------------|---------|-----------------------------------------|--------------|
| द्वि॰      | समिधम्  | समिधौ                                   | समिध.        |
| तृ०        | समिधा   | समिद्भ्याम्                             | समिद्धिः     |
| <b>ਚ</b> 0 | समिधे   | समिद्भ्याम्                             | समिद्भ्यः    |
| पं०        | समिधः   | समिद्भ्याम्                             | समिद्भ्य:    |
| प०         | समिध    | समिघो:                                  | समिधाम्      |
| स०         | समिधि   | समिधोः                                  | समित्स       |

वीरुथ् (लता ), जुध् (भूख), कुथ् (क्रोध). युध् (युद्ध) इत्यादि सभी धकारान्त स्त्रीलिङ्ग शन्दों के रूप समिध् के समान होते हैं।

#### ७१-नकारान्त जन्द

#### पुं॰ प्रात्मन्-प्रात्मा

|                | पुकवचन           | द्विवचन            | वहुवचन           |
|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| । प्र <b>०</b> | श्चारमा          | 'थारमानौ           | थास्मानः         |
| सं॰            | हे शारंमन्       | हे श्रात्मानी      | हे श्रात्मान:    |
| हि०            | <b>यात्मानम्</b> | <b>ग्रात्मानौ</b>  | श्रात्मनः        |
| <b>तृ</b> ०    | श्रात्मना        | <b>घात्मभ्याम्</b> | श्रात्मभिः       |
| ঘ৹             | श्चारमने         | चारमभ्याम्         | श्रारमभ्यः       |
| पं०            | श्रात्मन॰        | थारमभ्याम्         | <b>धारम</b> म्यः |
| प०             | चात्मनः -        | श्रासनोः           | श्रारमनाम्       |
| स॰             | थ्यात्मनि        | ग्रारमनोः          | श्रारममु         |

अध्वन् (मार्ग), अश्मन् (पत्थर), यज्वन् (यज्ञ करने वाला), श्रह्मन् (ब्रह्मा), सुशर्मन् (सहाभारत की लड़ाई में एक योद्धा का नाम), कृतवर्मन् (एक योद्धा का नाम) के रूप आत्मन् के समान चलते हैं।

मोट-- ग्रारमा शन्द हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता है, किन्तु संस्कृत में यह शन्द पुंजिङ्ग है, यह ध्यान में रखना चाहिए।

#### पुं० राजन्—राजा

|      | पुकवचन        | द्विवचन   | वहुवचन    |
|------|---------------|-----------|-----------|
| प्र० | राजा          | राजानी    | राजान:    |
| सं०  | हे राजन्      | हे राजानौ | हे राजानः |
| हि॰  | राजानस्       | राजानौ    | राज्ञ:    |
| तृ०  | राज्ञा        | राजभ्याम् | राजभिः    |
| ব০   | राज्ञ         | राजभ्याम् | राजभ्यः   |
| पं०  | राज्ञ         | राजभ्याम् | राजभ्य:   |
| ष०   | राज्ञ:        | राज्ञो:   | राज्ञाम्  |
| स॰   | राज्ञि, राजनि | राज्ञोः   | राजसु     |

इसके जो द का स्त्रीलिङ्ग शब्द राज्ञी (ईकारान्त) है जिसके रूप नदी के समान चलते हैं। -

#### पुं० महिमन्-व रूपन

|            | पुकवचन                | द्विवचन         | वहुवचन     |
|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| গ্ৰ৹       | महिमा                 | महिमाने।        | महिमान:    |
| सं॰        | हे महिमन्             | हे महिमाने।     | हे महिमानः |
| द्वि॰      | महिमानम्              | महिमानै।        | महिम्न -   |
| तृ०        | महिन्ना               | महिमभ्याम्      | महिमभि:    |
| ਚ <b>਼</b> | महिस्ने               | महिसभ्याम्      | महिमभ्यः   |
| पं०        | महिस्न                | महिसं-वाम्      | महिमस्य:   |
| Фo         | महिन्नः               | महिस्रो:        | महिन्नाम्  |
| स॰         | । महिम्नि<br>। महिमनि | <b>महिन्नोः</b> | महिमसु     |

मूर्घन् (शिर), सीमन् [ (चौह्दी) स्त्रीलिङ्गः ], गरिमन् (वङ्गपन), लिधमन् (क्रोटापन), श्रिमिन् (क्रोटापन), श्रिमिन् (सफेदी), कालिमन् (कालापन), द्रिष्टमन् (मज़त्रुती), श्रद्यत्यामन् इत्यादि समस्त श्रन्नन्त पृंलिङ्ग शब्दो के स्प महिसन् के समान होते हैं।

नोट - हिन्दी में महिमा, कालिमा, नीलिमा श्रादि शब्ट खीलिइ में प्रयुक्त किए जाते हैं, किन्तु संस्कृत में पुलिइ में, इमका ध्यान रखना चाहिए।

संज्ञा-वि पुं० युवन्f एकवचन Яo युवा कर कार्य कर निया कर कर कर सं० हे युवन् ह्नि o तृ o युवानम् यूना यूने च० ψo यूनः OP यून: स॰ यूनि इसके जो इ का स्त्रीलिङ्ग शब्द यु الما المناه समान चलते हैं। पुं॰ श्वन्-एकवचन 产产品品

प्र

श्वा

## वृतीय सापान

| पं० | गुनः | श्वभ्याम्    | श्वभ्य:       |
|-----|------|--------------|---------------|
| प०  | शुन: | <b>गुनोः</b> | <b>गुनाम्</b> |
| य॰  | शुनि | शुनोः        | श्रमु         |

# पु० अर्वन् चो हा, इन्द्र

|       | पुकवचन      | द्वित्रचन                     | वहुवचन          |
|-------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| प्र०  | थर्वा       | श्चर्वन्ती                    | ग्रर्वन्तः      |
| मं •  | हे थर्वन्   | हे ग्यर्वन्ती                 | हे श्रर्वन्तः   |
| द्धि० | ग्रर्थन्तम् | ग्रर्चन्तौ                    | श्र <b>वंतः</b> |
| न्०   | श्रर्वता    | <b>स्रवंद्</b> स्या <b>म्</b> | थ्रवंद्भिः      |
| ঘ৹    | प्रवंते     | <b>श्रवंद्</b> स्याम्         | थार्बर्भ्यः     |
| प०    | श्रवंतः     | श्चर्याम्                     | थावंद्म्यः      |
| प०    | श्रवंतः     | श्रर्वतोः                     | श्चर्यंताम्     |
| स॰    | थ्यवंति     | श्रर्वतो:                     | श्रर्चरसु       |
|       |             |                               |                 |

## पुं० मघवन्—इन्द्र

|       | एकवचन    | <b>हिवच</b> न | यहुवचन   |
|-------|----------|---------------|----------|
| प्र॰  | मघवा     | मचवानी        | मघवान:   |
| नं०   | हे मपवन् | हे मधवानी     | हे मबशनः |
| द्दि० | मववानम्  | मववानी        | मघोनः    |
|       |          |               |          |

| <b>तृ</b> ० | मघोना        | मधवस्याम्                   | सघवभि:            |
|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| ঘ০          | मवोने        | <b>मधबभ्याम्</b>            | मधवस्य:           |
| पं०         | मघोनः        | मधवन्याम्                   | मघवभ्य:           |
| ष०          | मघोन:        | मघोनो:                      | मघोनाम्           |
| स०          | मघे।नि       | मघोनो:                      | मघवसु             |
| सघवन        | र्कारूप विकर | प करके इस प्रकार            | भी होता है:—      |
| प्र॰        | मधवान्       | सघवन्तौ                     | मघवन्तः           |
| सं०         | हे मघवन्     | हे मघवन्तौ                  | हे मधवन्तः        |
| द्धि॰       | मधवन्तम्     | मघवन्तौ                     | मध्वतः            |
| तृ०         | मघवता        | <b>मधवद्</b> भ्या <b>म्</b> | <b>म</b> घवद्गिः  |
| ਚ <b>਼</b>  | मघवते        | सघवद्भ्याम्                 | मघवद्भ्यः         |
| पं०         | मघवतः        | मघवद्भ्याम्                 | <b>स</b> ववद्भ्यः |
| प०          | मघवतः        | मघवतोः                      | मघवताम्           |
| स०          | मधवति        | मघवतोः                      | मधवत्सु           |
|             |              |                             |                   |

## पुं० पूपन् सूर्य

|       | एकवचन    | द्विदचन   | बहुवचन   |
|-------|----------|-----------|----------|
| স৹    | पूपा     | पूपगौ     | पूषगाः   |
| सं०   | हे पूपन् | हे पूपसौ  | हे पूपगः |
| द्धि॰ | पूरगम्   | पूपगौ     | पूच्याः  |
| तु०   | पूरणा    | पूषभ्याम् | पृपिः    |

#### तृतीय सापान

| ব৹  | पूष्यो        | पूरम्याम् | पूपभ्य: |
|-----|---------------|-----------|---------|
| पं० | वृ्द्याः      | पूपभ्याम् | पूपभ्य: |
| 70  | वूट्य:        | पूर्णाः   | प्रणाम् |
| स०  | पृत्यि, प्ययि | पूरणोः    | प्पसु   |

#### पं० हस्तिन्—हाथी

|             | पुक्वचन    | द्विवचन         | वहुवचन     |
|-------------|------------|-----------------|------------|
| प्र॰        | इस्ती      | हस्तिनी         | हस्तिनः    |
| स०          | हे हस्तिन् | हे हस्तिनी      | हे हस्तिनः |
| द्वि०       | हस्तिनम्   | इस्तिनी         | इस्तिनः    |
| त्तं        | हस्तिना    | हस्तिभ्याम्     | हस्तिभिः   |
| ঘ০          | हस्तिने    | इस्तिम्याम्     | हस्तिम्यः  |
| <b>บ</b> ่อ | इस्तिनः    | इस्तिभ्याम्     | हस्तिभ्यः  |
| प०          | हस्तिनः    | <b>हस्तिनोः</b> | हस्तिनाम्  |
| स॰          | इस्तिनि    | <b>हस्तिनोः</b> | हश्तिपु    |
|             |            |                 |            |

स्वामिन, करिन् (हार्था), गुणिन् (गुणी), मन्त्रिन् (मन्त्री), गृणिन् (चन्द्रमा), पत्तिन् (पत्ती, चिहिया), थनिन् (धनी), याजिन् (घोड़ा), तपस्थिन् (तपस्वी), एकाकिन् (अकेला), विलिन् (चली), मुखिन् (सुखी), सत्यवादिन् (सच बोलने वाला) भाषिन् इन्यादि इन् में अन्त होनेवाले शब्दों के रूप द्वस्तिन् के समान होते हैं। इन्नत शब्दों के जोड़ के स्त्रीलिङ्ग शब्द ईकार जेड़ कर हस्तिनी, एकाकिनी, भाविनी आदि ईकारान्त होते हैं जिनके रूप नदी के समान चलते हैं।

पथिन शब्द के रूपों में जो भेद होता है वह नीचे दिखाया जाता है -

|      |             | ø |
|------|-------------|---|
| -0-  | 22_         |   |
| पालङ | पथिन्—मार्ग |   |
| 3,41 |             |   |

|       | एकवचन     | द्विवचन   | बहुवचन     |
|-------|-----------|-----------|------------|
| Po    | पन्थाः    | पन्थानौ   | पन्थानः    |
| सं०   | हे पन्थाः | € "       | हे पन्थानः |
| द्धि० | पन्थानम्  | पन्थानौ   | पथः        |
| तृ०   | पथा       | पथिभ्याम् | पथिभिः     |
| ব৹    | पथे       | पथिभ्याम् | पथिन्यः    |
| पं०   | पथः       | पथिभ्याम् | पथिभ्यः    |
| ष०    | पथः       | पथोः      | पथाम्      |
| स॰    | पथि       | पथोः      | पथिपु      |

### (क) स्त्री० सीमन् चौहद्दी

सीमन् के रूप महिमन् के समान होतें हैं, जैसे :-

|      | एकवचन    | द्विवचन    | बहुवचन   |
|------|----------|------------|----------|
| प्र॰ | सीमा '   | सीमानौ     | सीमानः   |
| सं०  | हे सीमन् | _हे सीमानौ | हे सीमान |

सं० व्या० प्र०--७

|       | *************************************** | ********* |          |
|-------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| द्धि० | सीमानम्                                 | सीमानौ    | सीम्नः   |
| तृ०   | सीम्ना                                  | सीमभ्याम् | सीमभिः   |
| च०    | सीरने                                   | सीमभ्याम् | सीमभ्यः  |
| पं०   | सीम्नः                                  | सीमभ्याम् | सीमभ्यः  |
| प०    | सीम्नः                                  | सीम्नोः   | सीम्नाम् |
| स०    | ∫ सोम्नि 。<br>( सीमनि                   | सीम्नाः   | मीमसु    |

## ( ख ) नपुं० नामन्—नाम

|      | पुकवचन            | द्विवचन,         | वहुवचन    |
|------|-------------------|------------------|-----------|
| য়৹  | नाम               | नाम्नी, नामनी    | नामानि    |
| स०   | हे नाम, हे नामन्  | हे नाम्नी, नामनी | हे नामानि |
| हि॰  | नाम               | नाञ्ची, नामनी    | नामानि    |
| नृ०  | नाम्ना            | नासभ्याम्        | नामभिः    |
| ঘ৹   | नाम्ने            | नामस्याम्        | नामभ्यः   |
| पं०  | नान्नः            | नामस्याम्        | नासस्यः   |
| प०   | नाम्नः            | नाझोः            | नाम्नाम्  |
| स॰   | नाम्नि, नाम्नि    | नाम्नोः          | नामसु     |
| धामन | (( घर, चमक ), बरे | ामन् ( थ्राकाण ) | , सामन् ( |

वेद का मन्त्र ), प्रेमन् ( प्यार ), दामन् ( रस्सी ) के रूप नामन्

समान हाते हैं।

सा

## नपुं० चर्मन्—चमड़ा

|       | एकवचन              | द्विवचन    | बहुवचन     |
|-------|--------------------|------------|------------|
| प्र॰  | चर्म               | चर्मगी     | चर्मागि    |
| सं०   | हे चर्म, हे चर्मन् | हे चर्मणी  | हे चर्मािख |
| द्धि० | चर्म               | चर्मगी     | चर्माणि    |
| वृ०   | चर्मगा             | चर्मभ्याम् | चर्मभिः    |
| च०    | चर्मगो             | चर्मभ्याम् | चर्मम्यः   |
| чo    | चर्मग्रः           | चर्मभ्यास् | चर्मभ्यः   |
| ष०    | चर्मग्रः           | चर्मगोः    | चर्मगाम्   |
| स०    | चर्मिथा            | चर्मग्राः  | चर्मसु     |

पर्वत् ( पौर्णमासी, या ग्रमावास्या या त्याहार ), ब्रह्मन् (ब्रह्म), वर्मन् ( कवच, जिरह बख्तर ), जन्मन् ( जन्म ), वर्धन् ( रास्ता ), शर्मन् ( सुख ) के रूप वर्मन् के समान होते हैं।

### नपुं० भ्रहन्—दिन

|         | एकवचन                 | द्विवचन              | बहुवचन            |
|---------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| प्र०    | ग्रह:                 | श्रही, ग्रहनी        | भ्रहानि           |
| सं०     | हे ग्रहः              | हे चही, ग्रहनी       | हे ऋहानि          |
| द्धि०   | ग्रह:                 | ، श्रह्नी, श्रहनी    | श्रहानि           |
| तृ०     | <sup>र</sup><br>ग्रहा | <b>श्रहेा</b> भ्याम् | <b>ग्रहो</b> भिः  |
| ट<br>च॰ | श्रह्                 | ग्रहेाभ्याम्         | <b>ग्रहो</b> म्यः |

| чo                                                          | श्रह्नः         | श्रहोभ्याम्      | श्रहोभ्यः         |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|
| प०                                                          | ग्रह:           | <b>यहोः</b>      | श्रह्माम्         |  |
| स०                                                          | श्रह्मि, श्रहनि | श्रहो:           | श्रहःसु, श्रहस्सु |  |
|                                                             |                 |                  |                   |  |
|                                                             | नपुं० ३         | माविन्-होने वाला |                   |  |
|                                                             | पुकवचन          | द्वियचन          | बहुवचन            |  |
| স৹                                                          | भावि            | माविनी           | भावीनि            |  |
| सं०                                                         | हे भावि         | हे भाविनी        | हे भावीनि         |  |
| द्धि०                                                       | भावि            | भाविनी           | भावीनि            |  |
| तृ०                                                         | भाविना          | भाविभ्याम्       | भाविभिः           |  |
| ঘ৹                                                          | भाविने          | भाविभ्याम्       | भाविभ्यः          |  |
| ůo.                                                         | भाविनः          | भाविभ्याम्       | भाविभ्यः          |  |
| प०                                                          | भाविनः          | भाविनाः          | भाविनाम्          |  |
| स॰                                                          | भाविनि          | भाविनोः          | भाविषु            |  |
| इसी प्रकार सभी इन्नन्त नपुंसक लिङ्ग गन्दों के रूप होते हैं। |                 |                  |                   |  |

### ७२-पकारान्त जव्द

स्त्री० श्राप्-पानी श्राप् के रूप केवल वहुवचन में होते हैं :—

यहुवचन

प्र॰ श्रापः सं॰ हे श्रापः

| द्धि० | श्रप:              |
|-------|--------------------|
| तृ०   | श्रद्भि            |
| च॰    | <b>ग्रद्</b> भ्यः  |
| पं०   | <b>ग्रद्भ्यः</b> ् |
| प०    | श्रपाम्            |
| स॰    | श्रप्सु            |
|       |                    |

## ७३-भकारान्त शब्द

## स्त्री० ककुभ्—दिशा

|            | <b>एकवचन</b> | द्विवचन     | वहुवचन    |
|------------|--------------|-------------|-----------|
| S(o        | ककुप         | ्र ककुभौ    | ककुभः     |
| सं०        | हे ककुप      | हे ककुभौ    | हे ककुभः  |
| द्धि०      | ककुमम्       | ककुभौ       | ककुभ:     |
| नृ०        | ककुभा        | ककुठभ्याम्  | ककुविभः   |
| <b>च</b> ৹ | ककुभे        | ककुब्भ्याम् | ककुव्म्यः |
| पं०        | ककुभ         | ककुञ्म्याम् | ककुञ्म्यः |
| ष०         | , ककुभः      | ककुभो:      | ककुभाम्   |
| स०         | ककुभि        | ककुभो.      | ककुप्सु   |

इसी प्रकार श्रन्य भकारान्त शब्दों के रूप होते हैं।

### वृतीय सोपान

#### ७४-रकारान्त शब्द

## नपुं० घार-पानी

|            | एकवचन | द्विवचन   | वहुवचन        |
|------------|-------|-----------|---------------|
| স০         | वाः   | चारी      | वारि          |
| द्वि०      | वाः   | वारी      | वारि          |
| तृ०        | वारा  | वाभ्यांम् | वार्भिः       |
| ਚ <b>o</b> | वारे  | वाभ्यांम् | वाभ्यः        |
| <b>t</b> o | चारः  | 25        | 71            |
| Чo         | 35    | वारोः     | <b>चाराम्</b> |
| स०         | चारि  | 22        | वार्षु        |

## (क) स्त्री० गिर्—वागी

|            | पुक्तवचन | द्विवचन   | घहुवचन   |
|------------|----------|-----------|----------|
| স৹         | गीः      | गिरौ      | गिरः     |
| सं०        | हे गी॰   | हे गिरो   | हे गिर-  |
| द्दि॰      | गिरम्    | गिरौ      | गिर:     |
| तृ०        | गिरा     | गीभ्यांम् | गीर्भि   |
| ঘ০         | गिरे     | गीम्यांम् | गीर्भ्यः |
| ψo         | गिर:     | गीभ्यांम् | गीर्भ्यः |
| <b>೮</b> ० | गिर.     | गिरो.     | गिगम्    |
| শ০         | गिरि     | गिरो:     | गीर्धु   |
|            |          |           | _        |

### स्री० पुर्-नगर

|       | एकवचन  |   | द्विवचन    | बहुवचन           |
|-------|--------|---|------------|------------------|
| Яo    | पुः    |   | पुरी       | पुर:             |
| सं०   | हे पूः |   | हे पुरौ    | हे पुरः          |
| द्धि० | पुरम्  |   | पुरी       | पुरः             |
| तृ०   | पुरा   |   | पुर्स्याम् | पूर्भिः          |
| ব৹    | पुरे   |   | पुभ्याम्   | पुर्स्य:         |
| 'ψo   | पुरः   |   | पुश्वीम्   | <b>પૃ</b> ર્સ્ય: |
| प०    | पुरः   | • | पुरो:      | पुराम्           |
| स०    | पुरि   |   | पुरोः      | पूर्ष            |

धुर् ( धुरा ) के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

### ७५-वकारान्त शब्द

### स्त्री० दिव्—ग्राकाश, स्वर्ग

|                 | पुकवचन   | द्विवचन   | बहुवचन   |
|-----------------|----------|-----------|----------|
| प्र०            | द्यौ.    | दिवौ      | दिव:     |
| सं०             | हे द्यौः | हे दिवो   | हे दिवः  |
| द्धि०           | दिवम्    | दिवौ      | दिवः     |
| तृ०             | दिवा     | धुभ्याम्  | चुभिः    |
| ਦ<br><b>ਚ</b> 0 | दिवे     | द्यभ्याम् | द्युभ्य: |

### वृतीय सोपान

| warmer cer wa are |              | *** *******                   |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| दिवः              | द्युम्याम्   | द्युभ्य:                      |
| दिव:              | दिवो:        | दिवाम्                        |
| टिवि              | दिवो:        | चुपु                          |
|                   | दिवः<br>दिवः | दिवः द्युम्याम्<br>दिवः दिवोः |

## ७६-शकारान्त शब्द

## पुं० विग्—वनिया

|            | एकवचन   | द्विवचन    | वहुवचन    |
|------------|---------|------------|-----------|
| प्र॰       | विट     | विशौ       | विश:      |
| सं०        | हे विट् | हे विसी    | हे विशः   |
| द्वि०      | विशम्   | विशौ       | विशः      |
| तृ०        | विशा    | विड्भ्याम् | विड्भिः   |
| <b>ঘ</b> ০ | विशे    | विद्भयाम्  | विड्भ्यः  |
| Ψo         | विसः    | विद्यम्    | विद्यम्यः |
| प०         | विशः    | विशोः      | विशाम्    |
| स०         | विशि    | विशोः      | विट्सु    |

## पुं० तादृग्—उसके समान

| •      | एकवचन   | द्विचचन   | वहुवचन   |
|--------|---------|-----------|----------|
| Яo     | तादक्   | वादशी     | तारगः    |
| र्मं ० | हे तादक | हे वास्मी | हे तादगः |

| द्धि० | तादशम् | ताहशौ       | साहशः    |
|-------|--------|-------------|----------|
| तृ०   | तादशा  | ताहम्याम्   | ताइग्भिः |
| ঘ০    | तादशे  | ताहग्भ्याम् | ताह्यः   |
| पं०   | तादशः  | ताहग्भ्याम् | ताहरभ्यः |
| प०    | तादशः  | तादशोः      | तादशाम्  |
| स॰    | तादृशि | तादशो:      | ताहच     |

याद्वश् ( जैसा ), माद्वश् ( मेरे समान ), भवाद्वश् ( श्राप के समान ), त्वाद्वश् ( तुम्हारे समान ), एताद्वश् ( इसके समान ) इत्यादि के रूप ताद्वश् के समान होते हैं।

इनके जोड़ वाले स्त्रीलिङ्ग शब्द तादृशी मादृशी, यादृशी, भवादृशी त्रादि हैं जिनके रूप नदी के समान चलते हैं।

न्पुंसक लिङ्ग में तादृश्, मादृश्, त्वादृश् इत्यादि के रूप इस प्रकार होंगे :—

## नपुं० तादृश्—उसके समान

|       | एकवचन    | <b>हिवचन</b>       | बहुवचन    |
|-------|----------|--------------------|-----------|
| प्र०  | तादक     | तादशी              | ताहं शि   |
| सं०   | हे तादक् | हे तादशी           | हे ताद शि |
| द्धि० | तादक्    | तादशी              | ताह शि    |
| तृ०   | तादशा    | <b>लाह्यभ्याम्</b> | ताइग्भिः  |

इत्यादि पुंलिङ्ग के समान।

ताहुण, माहुण, भवाहुण, त्वाहुण इत्यादि के जोड़ के श्रकारान्त शब्द ताहुश, माहुण, भवाहुश, त्वाहुश श्रादि हैं श्रीर उनके रूप श्रकारान्त शब्दों के समान होते हैं जेसा कि नियम ४४ में पहिले ही दिखा चुके हैं।

|            | (क) स्त्री०  | दिण्—दिणा         |         |
|------------|--------------|-------------------|---------|
|            | <b>एकवचन</b> | द्विवचन           | यहुवचन  |
| प्र०       | दिक्, दिग्   | दिशौ              | दिशः    |
| सं०        | हे दिक, दिग् | हे दिशी           | हे दिशः |
| द्वि०      | दिशम्        | दिशी              | दिशः    |
| ਰੂ '       | दिशा         | <b>विग्म्याम्</b> | दिगिभः  |
| च <b>॰</b> | दिशे         | दिग्स्याम्        | दिस्यः  |
| पं०        | दिशः         | दिग्म्याम्        | दिगम्यः |
| <b>To</b>  | <b>टि</b> शः | <b>दिशोः</b>      | दिशाम्  |
| स०         | दिशि         | दिशोः             | दिचु    |
|            |              |                   |         |
|            | स्त्री०      | नेण्—रात          |         |
|            |              | <del>-</del>      | ******  |

|       | एकवचन | द्विवचन                     | ब्रहुवचन              |
|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| द्वि० | निगम  | निर्देग                     | निश                   |
| त०    | निशा  | { निज्ञ्याम्<br>{ निद्म्शम् | { निजिमः<br>{ निड्भिः |

## संज्ञा-विचार

| च०              | निशे | ( निज्भ्याम्<br>( निड्भ्याम् | <ul><li>निज्भ्यः</li><li>निज्भ्यः</li></ul> |
|-----------------|------|------------------------------|---------------------------------------------|
| पं०             | निशः | { निज्भ्याम्<br>{ निड्भ्याम् | { निज्भ्यः<br>{ निज्भ्यः                    |
| ष०              | निशः | निशोः                        | निशाम्                                      |
| <b>स</b> ॰<br>, | निशि | निश्तोः                      | ( निन्सु<br>निट्सु<br>निट्सु                |

## ७७-षकारान्त शब्द

## पुं० द्विष्—शत्रु

|            | एकवचन        | द्विवचन        | बहुवचन     |
|------------|--------------|----------------|------------|
| No         | द्विट्       | द्विपौ         | द्विप:     |
| सं॰        | हे द्विट्    | हे द्विपौ      | हे द्विपः  |
| द्धि०      | <b>हिषम्</b> | द्विपौ         | द्विप      |
| तृ०        | द्विपा       | द्विड्भ्याम्   | द्विड्भिः  |
| <b>ঘ</b> ০ | द्विषे       | द्विडभ्याम्    | द्विड्भ्यः |
| पं०        | द्विपः       | द्विड्भ्याम्   | हिड्भ्य-   |
| ष०         | द्विपः       | <b>द्विषोः</b> | द्विपाम्   |
| स०         | द्विचि       | द्वियो:        | . द्विट्सु |

### स्त्री॰ प्रावृप्—वर्षा ऋतु

|       | एकवचन                        | द्विवचन           | बहुबचन           |
|-------|------------------------------|-------------------|------------------|
| No    | <b>ष्ट्रागृट्</b> , प्रागृट् | शावृषी            | प्रावृषः         |
| मं•   | हे प्रावृट्, प्रावृद्        | हे प्रावृषी       | हे प्रावृपः      |
| द्वि० | प्रावृषम्                    | प्राष्ट्रभी       | प्रावृप:         |
| तृ०   | प्रावृपा                     | प्रावृद्भ्याम्    | प्रावृह्भि:      |
| ঘ০    | प्रावृषे                     | प्रावृड्भ्याम्    | प्रावृद्भ्यः     |
| पं०   | प्रावृपः                     | प्रावृद्भ्याम्    | प्रावृद्भ्यः     |
| प०    | <b>त्रावृ</b> षः             | <b>प्रावृ</b> षोः | प्राचृपाम्       |
| स०    | प्रावृपि                     | <b>श्रावृ</b> षोः | <b>मा</b> बृट्सु |

### ७८-सकारान्त गव्द

## पुं० चन्द्रमस्—चन्द्रमा

|     | पुक्रवचन    | द्विवचन           | वहुवचन          |
|-----|-------------|-------------------|-----------------|
| স০  | चन्द्रमाः   | <b>च</b> न्द्रमसी | चन्द्रमसः       |
| सं० | हे चन्द्रमः | हे चन्द्रमसी      | हे चन्द्रमसः    |
| हि॰ | चन्द्रमसम्  | <b>चन्द्रमसी</b>  | चन्द्रमसः       |
| तृ० | चन्द्रमसा   | चन्द्रमाभ्याम्    | चन्द्रमोभिः     |
| ঘ০  | चन्द्रमसे   | चन्द्रसोभ्याम्    | चन्द्रमोभ्यः    |
| To. | चन्द्रममः   | चन्द्रमोभ्याम्    | चन्द्रमोभ्यः    |
| प०  | चन्द्रमसः   | चन्द्रममा.        | चन्द्रमसाम्     |
| स॰  | चन्द्रमसि   | चन्द्रमसोः        | चन्द्रमःसु-स्सु |

दिवौकस् (देवता ), महाजर्स् (बड़ा तेजवाला ), वेधस् (ब्रह्मा ), सुमनस् (ब्रब्झा चित्त वाला ), महायशस् (वड़ा यशस्वी ), महातेजस् (बड़ी कान्ति वाला ), विशालवत्तस् (बड़ी क्वाती वाला ), दुर्वासस् (दुर्वासा—सुरे कपड़ों वाला ), प्रचेतस् इत्यादि सभी सकारान्त पुंलिङ्ग शब्दो के रूप चन्द्रमस् के समान होते हैं।

### पुं० मास्—महीना

|               | एकवचन       | द्विवचन           | वहुवचन              |
|---------------|-------------|-------------------|---------------------|
| द्धि०         |             |                   | मासः                |
| तृ०           | मासा        | माभ्याम्          | माभिः               |
| ਰ<br><b>ਰ</b> | मासे        | माभ्याम्          | साभ्यः              |
| पं०           | मासः        | माभ्याम्          | माभ्यः              |
| ष०            | <b>मासः</b> | मासोः             | मासाम्              |
| स०            | मासि        | मासेाः            | ∫ माःसु<br>{ मास्सु |
|               |             |                   |                     |
|               |             | पुं० पुम्स्-पुरुष |                     |
|               | एकवचन       | द्विवचन           | बहुवचन              |
| प्रo          | पुमान्      | पुमांसौ           | पुमांसः             |
| सं०           | हे पुमन्    | हे पुमांसी        | हे पुमांसः          |
| द्धि०         | पुमांसम्    | पुमांसौ           | पुंसः               |

#### तृतीय सोपान

| त् | ॰ पुंसा            | पुरम्याम्                                          | <b>પુ</b> મ્મિ.    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ð  | १० पुंसे           | पुरम्याम्                                          | पुरम्यः            |
| पं | ० पुंसः            | पुन्म्याम्                                         | पुस्स्यः           |
| प  | ० पुंसः            | पुंसाः                                             | पुंसाम्            |
| स  | १० पुंसि           | पुंसाः                                             | पुंसु              |
|    |                    | पुं० विद्वस्—विद्वान्                              |                    |
|    | पु०च०              | द्विव०                                             | य०व०               |
| ঘ  | ० विद्वान्         | विद्वांसी                                          | विद्वांसः ,        |
| स  | ा० हे विद्वन्      | हे विद्वांसी                                       | हे विद्वांसः       |
| हि | ६० विद्वांसम्      |                                                    | विदुप.             |
| तु | ० विद्रुपा         | विद्वद्भ्याम्                                      | विद्वन्तिः         |
| _  | ० विदुपे           | विद्वद्रशाम्                                       | विद्वद्भयः         |
| ч  |                    | विद्वद्भ्याम्                                      | विद्वस्यः          |
| प  | _                  | विदुपोः                                            | विद्रुपाम्         |
| स  |                    | विदुपोः                                            | विद्वरसु           |
| 5  | सु में श्रन्त होने | वाले ग-हों के स्प इसी<br>ब्रीलिङ्ग प्रव्द "विदुपी" | । प्रकार चलते हैं। |
|    |                    |                                                    |                    |

पुं० लघीयस्—उससे छ्रोटा पुक्रवचन द्वियचन यहुवचन प्र० लघीयान् लघीयांमी लघीयांमः सं० हे लघीयन् हे लघीयांसी हे लघीयांसः

|             |                         | 44 4 4 4 4 4 4      | • • •                 |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| <br>हि॰     | <br>त्रघीयांस <b>म्</b> | <b>ल</b> घीयांसी    | त्तवीयसः '            |
| तृ०         | लघीयसा                  | <b>लघीया</b> म्याम् | लघीयोभिः              |
| च०          | लघीयसे                  | लघीयाभ्याम्         | <b>जघीयाभ्यः</b>      |
| पं०         | <b>जघीयसः</b>           | त्तवीयाभ्याम्       | त्तघीयाम्यः           |
| प०          | <b>लघीयसः</b>           | <b>ल</b> घीयसेाः    | <b>ल</b> घीयसाम्      |
| स०          | लघीयसि                  | <b>लघीयसेाः</b>     | त्तघीयःसु, त्तघीयस्सु |
| श्रेयस्     | , गरीयस् ( श्राधि       | क बड़ा, ) द्रढीयस्  | ् ( ग्रधिक मज़वृत )   |
| द्राघीयस् ( | ( ग्रधिक लम्बा )        | , प्रथीयस् ( अधिव   | त मोटा या बड़ा)       |

इनके जे। इ वाले स्त्रोलिङ्ग शन्द श्रेयसी, गरीयसी, द्रढीयसी, द्राघीयसी इत्यादि "ई" जे। इकर वनते हैं जिनके रूप नदी के समान चलते हैं।

इत्यादि ईयस् प्रत्यय से बने हुए पुंलिङ्ग शन्दों के रूप लघीयस् के

पुं० श्रेयस्—ग्रधिक प्रशंसनीय

समान होते हैं।

|                 | पुकवचन             | द्विवचन      | बहुवचन       |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
| प्रo            | श्रेयान्           | श्रेयांसी    | श्रेयांसः    |
| सं०             | हे श्रेयन्         | हे श्रेयांसी | हे श्रेयांसः |
| द्वि०           | ें श्रेयांसम्      | श्रेयांसौ    | श्रेयसः      |
| सु०             | श्रेयसा            | श्रेयोभ्याम् | श्रेयोभिः    |
| ਚ<br>ਚ <b>਼</b> | ् श् <u>रे</u> थसे | श्रेयोभ्याम् | श्रेयोम्यः   |
|                 | •                  |              |              |

نبني

\*\*

الماج والماجية

प्रव

श्रप्सराः

श्रप्सरसी

श्रप्परसः

### वृतीय सोपान

| φ°ο    | श्रेयस                         | श्रेयोभ्याम्                | श्रेयोभ्यः                    |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| प०     | श्रेयस                         | श्रेयसोः े                  | श्रेयसाम्                     |
| শ•     | श्रेयसि                        | श्रेयसो:                    | { श्रेयस्सु<br>{ श्रेयःसु     |
|        | <br>पं० देश                    | ——<br>त्—भुजा               |                               |
|        | <b>ए</b> कवचन                  | द्विदचन                     | वहुवचन                        |
| प्र०   | दो.                            | दोपौ                        | दोप                           |
| सं०    | हे दो:                         | हे दोपी                     | हे दोपः                       |
| हि॰    | दोः                            | दोपौ                        | दोपः,दोष्णः                   |
| तृ०    | { देापा<br>{ देाप्णा           | { दोभ्यांम्<br>{ दे।पभ्याम् | { दोर्भिः<br>{ दोपभिः         |
| ব০     | { दोषे<br>{ दोष्यो             | { दोभ्यांम्<br>{ दोपभ्याम्  | { दोर्भ्यः<br>{ टोपम्यः       |
| ์ ซื้อ | { दोपः<br>होष्णः               | { टोर्स्याम्<br>{ टोपस्याम् | { दोर्भ्य<br>{ दोषभ्यः        |
| प०     | { द्रोपः<br>{ दोप्ण            | { दोपोः<br>{ टोप्णोः        | { होपाम्<br>{ दोष्णाम्        |
| स०     | ( दोषि<br>{ दोषिण<br>( दोर्पाण | { दोषोः<br>{ दोष्णोः        | ( दोप्सु<br>{ दाःस<br>( दोपसु |
|        | —<br>( क ) স্লী০               | <br>श्रप्सरस्-श्रप्सरा      |                               |
|        | पुस्त्वचन                      | हिवचन                       | बहुवचन                        |

| सं०       | हे श्रप्सरः     | हे श्रप्सरसौ   | हे श्रप्तरसः         |
|-----------|-----------------|----------------|----------------------|
| द्धि०     | श्रप्सरसम्      | श्रप्सरसौ      | श्रप्सरसः            |
| तृ०       | श्रप्सरसा       | श्रप्सरोभ्याम् | श्रप्सरोभिः          |
| च०        | श्रप्सरसे       | 79             | श्रप्तरोभ्यः         |
| पं०       | श्रप्सरसः       | >>             | श्रप्सरोभ्यः         |
| प०        | 33              | श्रप्सरसोः     | श्रप्सरसाम्          |
| स॰        | श्रप्सरसि       | 31             | श्रप्सरस्य श्राप्ताः |
| ग्रप्सरस् | ्शब्द का प्रयोग | बहुधा बहुवचन र | में ही होता है।      |

|        | स्त्री०    | आशिस्-आशीर्वाद्   |                      |
|--------|------------|-------------------|----------------------|
|        | एकवचन      | द्विवचन           | बहुवचन               |
| प्र०   | श्राशी:    | श्राशिपौ          | त्राशिप:             |
| सं०    | हे श्राशीः | हे श्राशिपौ       | हे श्राशिप:          |
| द्धि ० | श्राशिषम्  | श्राशिषौ          | श्राशिष.             |
| तु०    | श्राशिषा   | श्राशीभ्यांम्     | श्राशीर्भः           |
| च०     | श्राशिपे   | <b>आशी</b> भ्याम् | श्राशीभ्यः           |
| ψ̈́o   | श्राशिप:   | श्राशीभ्यांम्     | श्राशीभ्यः           |
| प०     | श्राशिप:   | श्राशिषोः         | आशिपाम्              |
| स०     | श्राशिपि   | <b>श्राशिपोः</b>  | श्राशीःपु श्राशीब्पु |
|        | /-\        |                   |                      |

(ख) नपुं० पयस्—दूध वा पानी एकवचन द्विवचन वहुवचन पयः पयसी पयांसि

सं० ब्या० प्र०---

प्र०

| सं॰       | हे पयः | हे पयसी    | हे पयांसि     |
|-----------|--------|------------|---------------|
| हि०       | पय:    | पयसी       | पयांसि        |
| तृ०       | पयसा   | पयोंम्याम् | पयोभिः        |
| च०        | पयसे   | पयोभ्याम्  | पयोभ्यः       |
| पं०       | पयसः   | पयोभ्याम्  | पयोभ्यः       |
| <b>To</b> | पयसः   | पयसेाः     | पयसाम्        |
| स०        | पयसि   | पयसाः      | पयस्सु, पयःसु |

ध्रम्भस् (पानी), नमस् (ध्राकाश), ध्रागस् (पाप), उरस् (द्वाती), मनस् (मन), वयस् (उच्च), रजस् (ध्रुल), वनस् (द्वाती), तमस् (ध्रुंधेरा), ध्रयस् (लेाहा), ध्वस् (वचन, वात), यशस् (यश, कीर्ति), सरस् (तालाव), तपस् (तपस्या), शिरस् (शिर), इत्यादि सभी ध्रसन्त नपुंसकिलङ्ग शब्दों के रूप पयस् के समान होते हैं।

## नपुं० हविस्-होम की वस्तु

|      | पुकवचन  | द्विवचन     | यहुवचन     |
|------|---------|-------------|------------|
| प्र० | इवि:    | हविपी       | हर्वीपि    |
| सं०  | हे इविः | हे हविपी    | ्हे हवींपि |
| डि॰  | हवि:    | ह्विपी      | हवींपि     |
| तु०  | इविपा   | हविभ्याम्   | हविर्मिः   |
| ঘ০   | हविपे   | इविर्म्याम् | हविभ्यं:   |

| पं० | <b>इविपः</b> | ् इविर्स्याम्   | इविभ्यं:        |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|
| ष०  | इविष:        | इविषोः          | इविषास्'        |
| स॰  | हविषि        | ह <b>वि</b> षोः | हविःषु, हविष्षु |

सव ' इस् ' में अन्त होनेवाले नपुंसक लिङ्ग शब्दों के रूप इविस् की तरह होते हैं।

### नपुं० चत्तुस्—ग्रांख

|              | एकवचन   | द्विवचन     | वहुवचनं            |
|--------------|---------|-------------|--------------------|
| Яo           | चत्तुः  | चन्नुपी     | चचूंषि             |
| सं०          | हे चजुः | हे चचुपी    | हे चचूंपि          |
| हि॰          | चन्तुः  | चचुपी       | चर्चूपि            |
| तृ०          | चन्नुषा | चन्नुभ्याम् | चचुर्भिः           |
| च०           | चत्रुषे | चचुर्स्याम् | चनुर्भ्यः          |
| <b>บ</b> ื่o | चन्नुपः | चचुभ्यीम्   | चचुभ्यः            |
| ष०           | चनुष:   | चन्नुपोः    | चचुपाम्            |
| स॰           | বন্তুषি | चचुपाः      | चन्नःपु, चन्नुष्पु |

धनुस् (धनुष), वपुस् (शरीर), आयुस् (उम्र), यज्ञस् ,(यज्जवेंद) इत्यादि सब 'उस्' में अन्त होने वाले नपृंसकलिङ्ग शब्दों के रूप चज्जस् के समान होते हैं।

### वृतीय सोपान

## ७९-हकारान्त शब्द

## पुं॰ मधुलिह्—शहद की मक्खी, भौंरा

|        | एकवचन      | द्वियचन           | यहुवधन       |
|--------|------------|-------------------|--------------|
| স৹     | मधुलिट्    | मधुलिहै।          | मधुलिहः      |
| सं०    | हे मधुलिद् | हे मधुलिहै।       | हे मञ्जलिहः  |
| द्धि - | मधुितहम्   | <b>.</b> मधुलिहै। | मधुलिह:      |
| तृ०    | मधुलिहा    | मधुलिंड्भ्याम्    | मधुलिंड्भि ' |
| ব৹     | मधुलिहे    | मधुलिद्भ्याम्     | मधुलिड्भ्यः  |
| पं०    | मधुलिह:    | मधुलिंह्भ्याम्    | मधुलिढ्भ्य.  |
| प०     | मञ्जलिहः   | मधुलिहोः          | मधुनिहाम्    |
| स॰     | मधुलिहि    | मधुलिहो:          | मधुलिट्सु    |
|        |            |                   |              |

## पुं० अनदुह्-वैल

|       | एकवचन               | द्विवचन        | वहुवचन       |
|-------|---------------------|----------------|--------------|
| য়৹   | श्चनड्वान्          | श्रनड्वाही     | श्चनद्वाहः   |
| सं॰   | हे श्रनड्वन्        | हे श्रनड्वाही  | हे यनद्वाह   |
| द्धि॰ | <b>श्चन</b> ब्वाहम् | यनड्वाही       | ध्रनदुह:     |
| तृ०   | श्चनदुहा            | श्रनदुद्स्याम् | श्रनदुद्धिः  |
| च৹    | थनदुरे              | थ्यनदुद्भ्याम् | श्रनदुद्भ्यः |
| ψo    | घनदुह:              | धनदुद्ग्याम्   | श्रनदुद्भ्यः |

| प० | श्रनडुह: | <b>अन</b> डुहोः | श्रनहुहास् |
|----|----------|-----------------|------------|
| स॰ | त्रमडुहि | श्रनडुहो:       | ञ्चनडुत्सु |

#### स्त्री० उपानह—जुता

|                  | एकवचन              | द्विवचन              | वहुवचन             |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| प्र०             | उपानत्, उपानद्     | उपानही               | उपानहः ,           |
| सं०              | हे उपानत्, हे उपान | नद् हे उपानहै।       | हे उपानहः          |
| द्धि०            | उपानहस्            | उपानही               | उपानहः             |
| तृ०              | उपानहा             | उपानद्भ्याम्         | <b>टपानि</b> झः    |
| ভ                | उपानहे             | <b>उपानद्</b> भ्यास् | <b>उपानद्</b> भ्यः |
| τ <sup>"</sup> ο | <b>उपानहः</b>      | उपानद्भ्याम्         | <b>डापनद्</b> भ्यः |
| पंo              | <b>उपानहः</b>      | <b>टपानहोाः</b>      | <b>उपानहाम्</b>    |
| स०               | उपानहि             | उपानहोः              | <b>उपानत्सु</b>    |
|                  |                    |                      |                    |

## चतुर्थ सोपान

## सर्वनाम-विचार

८०-हिन्दी में 'सर्वनाम 'शब्द का अर्थ 'किसी संज्ञा के स्थान में आया हुआ शब्द 'है और यह अर्थ अँगरेज़ी के "प्रोना उन् 'शब्द का भी है। किन्तु संस्कृत में सर्वनाम शब्द से ऐसे ३४ शब्दों का बोध होता है जो सर्व शब्द से ख्रारम्भ होते हैं ख्रौर जिनके

• रूप प्रायः एक से चलते हैं (सर्वादीनि सर्वनामानि)।

इन ३४ शब्दों में

- (१) कुठ तो जिस प्रर्थ में हिन्दी में सर्वनाम शन्द प्राता है उस प्रर्थ में सर्वनाम हैं।
  - (२) कुछ विशेषण हैं, धौर
  - (३) कुछ संख्यावाची ग्रन्द हैं।

इस परिच्छेद में केवल प्रथम श्रेणी के शब्दो पर विचार किया जायगा।

८१-उत्तम पुरुपवाची 'श्रस्मद्' शब्द के रूप इस प्रकार चलते हैं:-

#### भ्रस्मद्

|       | एकवचन     | द्विचचन          | यहुवचन             |
|-------|-----------|------------------|--------------------|
| গ্ৰ   | श्रहम्    | थावाम्           | वयम्               |
| द्धि० | माम्, मा  | श्रावाम्, नौ     | श्रस्मान्, नः      |
| तृ∘   | मया       | भावाभ्याम्       | <b>श्रस्मा</b> भिः |
| ব্ৰ০  | महाम्, मे | श्रावाभ्याम्, नौ | त्रसमस्यम्, नः     |
| Фo    | मत्       | श्रावाम्याम्     | श्रस्मव्           |
| प०    | मम, मे    | श्रावयाः, नी     | त्रस्माकम्, नः     |
| स•    | मयि       | आवयो:            | त्रस्मासु          |

(क) इन में से 'मा, नौ, नः, मे, नौ, नः, मे, नौ, नः' ये वैकिटिपक रूप सब जगह प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। वाक्य के ध्रारम्भ में, पद्य के चरण के घ्रादि में, तथा च, वा, ह, हा, घ्रह, एव इन घ्रव्ययों के ठीक पूर्व तथा सम्बोधन शब्द (हरे वालक ! घ्रादि) के ठीक ध्रनन्तर इनका प्रयोग वर्जित है; जैसे "मे गृहम्" कहना संस्कृत व्याकरण के अनुसार निषिद्ध है क्योकि 'मे ' वाक्य के घ्रारम्भ में है।

(ख) 'ग्रस्मद्' शब्द के रूप लिङ्ग के अनुसार नहीं बदलते। वक्ता चाहे पुरुष हो वा स्त्री 'ग्रहं' का ही प्रयोग होगा। इसी प्रकार श्रन्य विभक्तियों में भी समस्त्रना चाहिए।

८२—मध्यमपुरुषवाची 'युष्मद्' शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं।

#### युष्मद

|          | एकवचन        | द्विवचन          | वहुवचन        |
|----------|--------------|------------------|---------------|
| प्रथमा   | स्वम्        | युवाम्           | यूयम्         |
| द्वितीया | स्वाम्, स्वा | युवाम्, वाम्     | युष्मान्, वः  |
| नृतीया   | त्वया        | युवाभ्याम्       | युष्माभिः     |
| चतुर्थी  | तुभ्यम्, ते  | युवाभ्याम्, वाम् | युष्मभ्यम् वः |
| पञ्चमी   | खत् •        | युवाभ्याम्       | युष्मत्       |

पर्धा तव,ने युवयोः, वाम् युक्माकम्, वः सप्तमी ध्वयि युवयोः युष्मासु

अगर = २ (क) में उित्जिखित नियम युष्मद् शब्द के वैकिल्पिक (त्वा, वाम्, वः: ते, वाम्, वः; ते, वाम्, वः; ) रूपो पर भी ठीक उसी प्रकार लागृ है। = २ (ख) नियम भी यहाँ लागू है।

८३—संस्कृत के 'भवत्' जन्द का द्यर्थ 'द्याप' है। इसके रूप तीनो लिट्गों द्योर तीनो वचनो में चलते हैं द्योर किया द्यादि का प्रयोग करने के लिए यह द्यन्य पुरुप वाची है। यथा—भवान द्यागच्छतु, न कि भवान द्यागच्छ। पुंलिट्ग में इसके रूप श्रीमत् (देखिए ईन के द्यन्तर्गत श्रीमत् शब्द के रूप) के समान भवान भवन्तो भवन्तः इत्यादि चलते हैं: नपुंसक लिट्ग में जगन् (देखिए ईन (ग)) के समान 'भवन, भवती, भवन्ति 'द्यादि होते हैं। स्त्रीलिङ्ग में यह शब्द 'भवती' देकारान्त हो जाता है द्योर नदी (देखिए ई०) के समान भवती, भवन्येः द्यादि इसके रूप होते हैं।

(क) भवत् के पूर्व कमी २ 'ग्राव' श्रोर 'तव' शब्द जे। इकर 'ग्रावभवत्' श्रोर 'तवभवत्' शब्द होते हैं। इन शब्दों के रूप भी ठीक भवत् के समान चलते है, केवल श्रार्थ में थे। हा भेद है। 'ग्रावल भवत्' का प्रयोग निकटवर्ती किसी मान्य पुरुप के सम्बन्ध में होता है श्रोग 'तवभवत्' दूरवर्ती के सम्बन्ध में: यथा—श्रवभवात् श्राचार्यः श्रमात् श्राजापर्यातः तवभवात् कालिदासः प्रख्यातः किरासीत्—रायादि।

ţ

८४- 'यह ' शब्द के लिए संस्कृत में दो शब्द हैं 'इद्म् ' और ' एतद् '। इसी प्रकार 'वह ' के लिए भी दे। शब्द हैं 'तद् ' और ' अद्स् '। इनके प्रयोग में कुछ भेद है वह इस प्रकार है :—

> इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदे। रूपम् । अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परेग्ने विजानीयात्॥

श्रर्थात् 'इद्म् 'शब्द के रूपो का प्रयोग तब करना चाहिए जब किसी निकटस्थ वस्तु का बोध कराना हो ; यदि किसी बहुत ही निकट की वस्तु का बोध कराना हो तो 'एतद् 'शब्द के रूपो का प्रयोग करना चाहिए। यदि दूरस्थ वस्तु का बोध कराना हो तो 'श्रद्स् 'शब्द के रूपो की काम में लाना चाहिए। 'तद् 'शब्द के रूपो की काम में लाना चाहिए। 'तद् 'शब्द के रूपो का प्रयोग केवल ऐसी वस्तुश्रो के विषय में करना चाहिए जो सामने नहीं हैं—परोक्त हैं। उदाहरणार्थ यदि मेरे पास दे। पुरुष वैठे हैं तो जो बहुत निकट वैठा है उसके विषय में 'एतद् 'शब्द श्रीर जो जरा दूर है उसके विषय में 'इद्म् 'शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष दूर खड़ा है श्रीर उसके विषय में कोई बात कहनी है तो श्रद्स् शब्द का प्रयोग करेंगे। 'तद् 'शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के विषय में होगा जे। इस समय दृष्टिगोचर नहीं हैं।

इन चारो शब्दों के रूप तीनो लिङ्गो में चलते हैं जो कि नीचे दिखाए जाते हैं:— इष्टम् थ्रौर एतद् के स्पों को देखने से प्रकट होगा कि इनके कुछ वैकल्पिक रूप भी हैं—इदम् के (पुं०) एनम्, एनो, एनान्; एनेन; एनयोः; एनयोः; (नपुं०) एनम्, एने, एनानि; एनेन; एनयोः; एनयोः; एनयोः; ध्रौर (स्त्री०) एनाम्, एने, एनाः, एनया; एनयोः; एनयोः। एतद् के भें ये ही रूप हैं। इन विशेष रूपों का प्रयोग तव होता है जब इदम् शब्द श्रथवा एतद् शब्द के साधारण रूपों में से किसी का प्रयोग हो खुका होता है थ्रौर फिर उसी वस्तु के विषय में कुछ थ्रौर वात कहनी रहती है; यथा—

पतट् वस्त्रं सुप्टु धावयमेनत् पाटय—इस कपड़े के। श्रन्जी तरह धीथ्रो, इसे फाइ मत डालना।

यहाँ "इसे" के स्थान में चैकल्पिक 'एनत्' प्रयुक्त हुम्रा है, किन्तु " इस " के स्थान में " एनत् " नहीं म्रासकता।

पपः पञ्चिवंगतिवर्षद्शीयाऽधुना एनम् उद्वाहय—यह पश्चीस धर्ष के लगभग हो गया, इसका अव व्याह कर दो।

यहाँ भी पहले एपः ग्राया, तदनन्तर एनम्।

# (क) इदम्—यइ

# पुंलिङ्ग

| एकवचन        | द्विवचन                                                                | बहुवचन                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रयम्       | इसौ                                                                    | इसे                                                                                                                                |
| इमम्, एनम्   | इमौ, एनौ                                                               | इमान्, एनान्                                                                                                                       |
| श्रनेन, एनेन | श्राभ्याम्                                                             | पुभिः                                                                                                                              |
| श्रस्मै      | श्राम्याम्                                                             | एभ्य.                                                                                                                              |
| श्रस्मात्    | श्राभ्याम्                                                             | पुभ्य:                                                                                                                             |
| श्रस्य       | म्रानयोः, एनयोः                                                        | एषास्                                                                                                                              |
| श्रस्मिन्    | धनयाः, एनयाः                                                           | पुषु                                                                                                                               |
|              | श्रयम्<br>इमम्, एनम्<br>श्रनेन, एनेन<br>श्रस्मे<br>श्रस्मात्<br>श्रस्य | श्रयम् इसौ<br>इसम्, एनम् इसौ, एनौ<br>श्रनेन, एनेन श्राभ्याम्<br>श्रस्मै श्राभ्याम्<br>श्रस्मत् श्राभ्याम्<br>श्रस्य श्रनयोः, एनयोः |

# नपुंसकलिङ्ग

|            | पुकवचन       | द्विवचन        | बहुवचन       |
|------------|--------------|----------------|--------------|
| No         | इदम्         | इमे            | इमानि        |
| द्धि॰      | इदम्, एनव्   | इसे, एने       | इमानि, एनानि |
| तृ०        | श्रनेन, एनेन | श्राभ्याम्     | <b>ए</b> भिः |
| ৰ৹         | श्रस्मै      | श्राम्याम्     | पुभ्य:       |
| ·Ϋο        | श्रस्मात्    | श्राभ्याम्     | एभ्यः        |
| <b>q</b> o | श्रस्य       | श्रनयोः, एनयोः | पुपाम्       |
| स०         | श्रस्मिन्    | श्रनयाः, एनयाः | 99           |

# स्रीलिङ्ग

|             | पुकत्रचन        | द्वियचन         | वहुवचन     |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| प्र॰        | इयम्            | इमे             | इसाः       |
| द्वि०       | इमाम्, एनाम्    | इमे, एने        | इमाः, एनाः |
| <b>नृ</b> ० | श्रनया, प्नया   | शाभ्याम्        | थाभिः      |
| ঘ০          | थ्यस्य <u>े</u> | श्राभ्याम्      | श्राभ्यः   |
| Ф           | श्रस्याः        | श्राम्याम्      | श्राभ्यः   |
| प०          | <b>शस्याः</b>   | श्रनयोः, गुनयोः | थासाम्     |
| स०          | श्रस्याम्       | थनयाः, एनयाः    | श्रासु     |
|             |                 |                 |            |

# ( ख ) एतद्-यह पुंलिङ्ग

|       | एकवचन                | <b>हिवचन</b>   | यहुयचन         |
|-------|----------------------|----------------|----------------|
| সত    | ण्यः                 | एवी            | पुत            |
| द्वि॰ | एतम्, एनम्           | एवी, एनी       | एतान्, एनान्   |
| नृ०   | प्रतेन, प्नेन        | पुतास्याम्     | प्तै:          |
| 뒥o    | पुतस्मै              | पुताभ्याम्     | प्तेम्य ,      |
| पं०   | प्तग्मात्, प्तम्मार् | एनाभ्याम्      | पुतेम्यः       |
| प०    | प्तम्य               | प्तयोः पुनयोः  | पुतेपाम्       |
| म•    | <b>ए</b> नस्मिन्     | प्तयाः, प्नयाः | <b>प्</b> तेषु |
|       |                      |                |                |

# नपुंसक लिङ्ग

|           | एकवचन                           | द्विवचन                | वहुवचन          |   |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---|
| স৹        | { एतत्, एतद्<br>{ एनत्, एनद्    | एते                    | एतानि           |   |
| हि॰       | ∫ प्तत्, प्तद्<br>े पुनत्, एनद् | एते                    | पुतानि          |   |
| तृ०<br>च० | एतेन, एनेन<br>एतस्मै            | एताभ्याम्<br>एताभ्याम् | एतैः<br>एतेभ्यः | G |
| पं०       | एतस्मात्, एतस्माद्              | एताभ्याम्              | <b>एते</b> भ्यः |   |
| प०        | ′ एतस्य                         | एतयोः, एनयोः           | युतेपाम्        |   |
| स०        | एतस्मिन्                        | एतयोः, एनयोः           | <b>ए</b> तेषु   |   |

# स्री लिङ्ग

|       | एकवचन            | द्विवचन      | बहुवचन          |
|-------|------------------|--------------|-----------------|
| স৹    | ण्पा             | पुते         | पुताः           |
| द्धि॰ | एताम्, एनाम्     | एते, एने     | पुताः, पुनाः    |
| নূ৹   | एतया, एनया       | पुताभ्याम्   | एताभिः          |
| च०    | <b>एतस्ये</b>    | वृताभ्याम्   | <b>एता</b> भ्यः |
| पं०   | <b>एतस्या</b>    | एवाभ्याम्    | एताभ्यः         |
| Чo    | <b>एतस्याः</b>   | एतयाः, एनयाः | एतासाम्         |
| स०    | <b>एतस्या</b> म् | एतयोः, एनयोः | प्तासु          |

# (ग) तद्—वह

# पुंजिङ्ग

|         | पुकवचन    | द्विवचन  | वहुवचन |
|---------|-----------|----------|--------|
| प्रयमा  | सः        | ती       | ते     |
| हितीया  | तम्       | तौ       | तान्   |
| तृतीया  | तेन       | ताम्याम् | तैः    |
| चतुर्यी | तस्मै     | तास्याम् | तेभ्यः |
| पश्चमी  | तस्मात    | तास्याम् | तेभ्यः |
| पष्ठी   | तस्य      | तयाः     | तेपाम् |
| मसमी    | त्तस्मिन् | तयाः     | तेषु   |
|         |           |          |        |

# नपुंसकलिङ्ग

| चन |
|----|
| ते |
| ने |
|    |
| [: |
| 1. |
| म् |
|    |
|    |

# स्रीलिङ्ग

| ्प्कवचन | द्विवचन                                        | बहुवचन                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| सा      | ते                                             | ताः                                                                                     |
| ताम्    | ते                                             | ताः                                                                                     |
| तया     | ताभ्याम्                                       | ताभिः                                                                                   |
| तस्यै   | ताभ्याम्                                       | ताभ्यः                                                                                  |
| तस्याः  | ताभ्याम्                                       | ताभ्यः                                                                                  |
| तस्याः  | तयोः                                           | तासाम्                                                                                  |
| तस्याम् | तयोः                                           | तासु                                                                                    |
|         | सा<br>ताम्<br>तया<br>तस्यै<br>तस्याः<br>तस्याः | सा ते  ताम् ते  ताम् ते  तया ताभ्याम्  तस्यै ताभ्याम्  तस्याः ताभ्याम्  तस्याः ताभ्याम् |

# (घ) अदस्—वह पुंत्तिङ्ग

|       | एकवचन             | द्विवचन         | बहुवचन    |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|
| प्र०  | श्रसौ             | श्रमू           | श्रमी     |
| द्धि० | थ <b>सु</b> स्    | श्रमु           | श्रमून्   |
| নূত : | श्रमुना           | श्रमूभ्याम्     | श्रमीभिः  |
| च०    | श्रमुष्मै         | श्रमूभ्याम्     | श्रमीभ्यः |
| पं०   | श्रमुष्मात्       | श्रमुभ्याम्     | श्रमीभ्यः |
| ष०    | श्र <b>मु</b> ष्य | श्रमुयोः        | श्रमीपाम् |
| स॰    | श्रमुष्मिन्       | <b>श्रमुयोः</b> | श्रमीपु   |
|       |                   |                 |           |

# नपृंसक लिङ्ग

|      | एकवचन       | द्विवचन         | • बहुवचन  |
|------|-------------|-----------------|-----------|
| স৹   | थदः         | थमू             | थमूनि     |
| हि०  | <b>यद्ः</b> | श्रमू '         | थमूनि     |
| तु०  | थ्रमुना     | थमूभ्याम्       | श्रमीभि.  |
| घ०   | श्रमुप्मे   | श्रमृभ्याम्     | थमीभ्यः   |
| पं 0 | थमुप्मात्   | श्रमभ्याम्      | श्रमीभ्यः |
| प०   | श्रमुप्य    | थ्यमुयोः        | श्रमीपाम् |
| स०   | ग्रमुप्मिन् | <b>श्रमुयाः</b> | थमीषु     |

# स्रीतिङ्ग

|     | पुक्यचन          | द्विवचन     | यहुवचन    |
|-----|------------------|-------------|-----------|
| স৹  | <b>श्रसी</b>     | थमू         | थमुः      |
| डि॰ | थमृम्            | थम्         | थमूः      |
| तृ० | श्रमुया          | थम्भ्याम्   | श्रमुभि:  |
| ঘ০  | श्रमुप्यं        | थ्रमृभ्याम् | थमुस्यः   |
| Ÿo. | <b>धमु</b> च्याः | थमृभ्याम्   | थमृभ्य.   |
| प०  | थमुप्याः         | थमुपेाः     | श्रमृपाम् |
| Ħ o | थमुध्याम्        | थ्यमुयेाः   | थ्रमूषु   |

८५ - सम्बन्धस्चक हिन्दी के ' जो ' शब्द के लिए संस्कृत में ' यद् ' शब्द है। इसके रूप तीनो लिङ्गो में भिन्न भिन्न होते हैं जो कि नीचे दिये जाते हैं। इसके साथ के 'सा' शब्द के लिए 'श्रद्स' अथवा ' तद्' शब्द के रूप श्रावश्यकता के श्रवसार प्रयोग में श्राते हैं। यथा:—

साऽयं तव पुत्रः धागतः यः देव्या स्वकरकमलैक्पलालितः (यह तुम्हारा वह पुत्र ध्रागया जिसका देवी जी ने ध्रपने हस्त कमलों से जाजन पाजन किया);

ये परीक्षायामुत्तीर्णास्ते पारितेषिकं लप्स्यन्ते—( जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए वे इनाम पार्येंगे );

या पोडशवर्षीया श्रासीत् सा ब्रह्मचारिणाढा—( जे। से। जह वर्ष की थी उसके साथ ब्रह्मचारी ने व्याह किया) ;

यद्यव्गौ पतितं तत्तद्भस्मीभूतम्—( जे। चीज़ श्राग में पड़ी वह भस्म हो गई)

> श्रसुर्या नाम ते लेका श्रन्थेन तमसावृताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महना जनाः।

(जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं वे मर कर ऐसे लोकों में पहुँचते हैं जो असुरो के हैं तथा जिनमें सदा अँधेरा रहता है)

# यद् —जो

# पुंलिङ्ग

|             | पुकवचन  | द्विवचन  | बहुवचन |
|-------------|---------|----------|--------|
| #o          | यः      | यी       | चे     |
| द्धि०       | यम्     | यौ       | यान्   |
| <b>नृ</b> ० | येन     | याभ्याम् | यै:    |
| <b>탭</b> 0  | यस्मै   | याभ्याम् | येभ्यः |
| र्पं ०      | यस्मात् | याभ्याम् | येम्यः |
| <b>To</b>   | यम्य    | ययाः     | थेपाम् |
| <b>स</b> ॰  | यस्मिन् | ययोः     | येषु   |

# नपुंसकलिङ्ग

|             | णुकवचन   | द्वियचन  | यहुवचन |
|-------------|----------|----------|--------|
| प्र०        | यत्. यद् | ये       | यानि   |
| डि॰         | यम्, यद् | ये       | यानि   |
| <b>নৃ</b> ০ | येन      | याम्याम् | यः     |
| च्य         | यस्मै    | याभ्याम् | येभ्यः |
| ψo          | यस्मान   | याभ्याम् | चेम्यः |
| प्रव        | यस्य     | ययोः     | येपाम् |
| <b>#</b> 0  | यस्मिन्  | ययेाः    | येपु   |
|             |          |          |        |

#### स्रीतिङ्ग

|            | पुकवसन   | द्विवचन  | वहुवचन |
|------------|----------|----------|--------|
| স৹         | या       | ये       | याः    |
| द्धि०      | याम्     | ये       | या.    |
| तृ०        | यया      | याभ्याम् | याभिः  |
| <b>ৰ</b> ০ | यस्यै    | याभ्याम् | याभ्यः |
| पं०        | यस्याः ू | याभ्याम् | याभ्यः |
| प०         | यस्याः   | ययोः     | यासाम् |
| स॰         | यस्याम्  | ययो:     | यासु   |
|            |          |          |        |

८६-प्रश्नवाची सर्वनाम 'कौन, क्या 'के लिए संस्कृत में 'किम्' शब्द है; इसके रूप तीनो लिङ्गो में नीचे लिखे प्रकार से चलते हैं। उदाहरणार्थ कः थ्रागतः? (कौन थ्राया है?); का थ्रागता? (कौन स्त्री थ्राई है?);

किमस्ति ? ( क्या है ? ) छादि इसके प्रयाग होते हैं ।

(क) इसी शब्द के रूपो के साथ 'अपि' 'चित्' अयवा 'चन' जोड़ देने से, हिन्दी के किसी, कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्व-नामो का बोध होता है। यथा:—

कीऽपि श्रागतोऽस्ति कश्चिदागतोऽस्ति —कीई श्राया है। कश्चनागतोऽस्ति काऽप्यागताऽस्ति काचिद्गगताऽस्ति काचन ग्रागताऽस्ति किमप्यस्ति किञ्चिद्स्ति किञ्चनास्ति

इसी प्रकार कमिप मा हिंसीः, कामिप मा त्रासय, किमिप मा चौरय, इत्यादि प्रयाग होते हैं।

### किम्-कौन

#### पुंलिङ्ग

|             | पृषयचन      | द्वियचन  | वहुवचन      |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Яo          | क:          | की       | के          |
| द्वि॰       | <b>फ</b> म् | की       | <b>फान्</b> |
| <b>तृ</b> ० | <b>के</b> न | काम्याम् | के:         |
| ঘ০          | सम्मे       | काम्याम् | केम्यः      |
| ψo          | यम्मान्     | काम्याम् | वेभ्यः      |
| प०          | फम्य        | क्याः    | केपाम्      |
| स०          | कस्मिन्     | फ्याः    | केंपु       |

#### नपुंसकलिङ्ग

|       | एकवचन   | द्विवचन  | बहुवचन  |
|-------|---------|----------|---------|
| য় ০  | किम्    | के       | कानि .  |
| द्धि० | किम्    | के       | कानि    |
| तृ०   | केन     | काभ्याम् | कै:     |
| ৰ৹    | कस्मै   | काभ्याम् | के स्यः |
| प०    | कस्मात् | काभ्याम् | के स्यः |
| ष०    | कस्य    | कयोः     | केपाम्  |
| स०    | कस्मिन् | कयोः     | केषु    |
|       |         |          |         |

#### स्त्रीलिङ्ग

|            | एकवचन   | द्विवचन  | बहुवचन |
|------------|---------|----------|--------|
| प्र०       | का      | के       | काः    |
| हि॰        | काम्    | के       | काः    |
| तृ०        | कया     | काम्याम् | काि्ः  |
| ব৹         | कस्यै   | काभ्याम् | काभ्य: |
| पं०        | कस्याः  | काभ्याम् | काभ्य: |
| <b>q</b> o | कस्याः  | कयोः     | कासाम् |
| स०         | कस्याम् | कयोः     | कासु   |

८७-हिन्दी निजवाचक सर्वनाम (reflexive pronoun) 'भ्रापने भ्राप' 'भ्रापने की' श्रादि अर्थ वेष कराने के लिये संस्कृत

में तीन शब्दों का प्रयोग होता है—(१) भ्रातमन्,(२) स्व,(३) स्वयम्। इस अर्थ का वेधि कराने के लिये श्रातमन् शब्द के रूप केवल पुंलिङ्ग एक वचन में चलते हैं और सब लिङ्गों श्रीर वचनों में निजवाचकता का अर्थ देते हैं; जैसे:—

सः श्रात्मानं निन्दितवान्, सा श्रात्मानं निन्दितवती, सर्वाः राजकन्याः श्रात्मानं मुकुरे श्रद्राचुः, सा श्रात्मानमपराधिनीममन्यत, सा श्रात्मिन कमि दोपं-नाद्राचीत्, तच्छरीरमात्मनैव विनष्टम् इत्यादि।

'स्व ' ग्रन्थ के तीन अर्थ होते हैं—नातेदार, धन आरे 'श्रपने श्राप '। इन में से जब इसका अर्थ 'श्रपने श्राप ' का होता है तभी यह सर्वनाम होता है । तब इसके रूप सर्व शब्द (६६) के समान तीनों लिङ्गों में श्रलग २ चलते हैं, केवल पुं० प्रथमा बहुवचन तथा पञ्चमी और सप्तमी के एकवचन में वालक के समान रूप होते हैं—स्वे, स्वाः, स्वात्, स्वस्मात्, स्वे, स्वस्मिन्। 'स्थयम्' ग्रन्थ का कोई श्रीर रूप नहीं होता, सब लिङ्गों श्रीर सब वचनों में यह ऐसा ही प्रयोग में श्राता है; यथा:—

सा स्वयमपराधं कृत्वा दोपं मिय किप्तवती, राजा स्वयमुत्कीचं गृहाति मन्त्रिणां का कथा, इत्यादि । (क) परस्परवाची सर्वनाम संस्कृत में तीन होते हैं —पर्स्पर, श्रन्यान्य श्रीर इतरेतर। इनके रूप वालक के समान होते हैं श्रीर एक वचन में—

परस्परः विवादं कृतवान्, श्रन्येान्येन मिलितम्, इतरेतरस्य सौभाग्यं दूषयति ।

येही शब्द जन कियाविशेषण होते हैं तब इनके रूप नहीं चलते; केवल परस्परम्, अन्यान्यम् और इतरेतरम् होते हैं; यथाः—

तौ परस्परं मिलितौ।

८८—निश्चयवाचक सर्वनाम (यही, वही, उसी ने ) का निश्चयात्मक द्यर्थ वतलाने के लिए, सर्वनाम के रूपों के साथ 'एव' शब्द जाड़ कर संस्कृत में निश्चय का वाध कराते हैं; यथा :—

क भ्रागतः ? स एव पुनः भ्रागतः ।

केनेदं कृतम् ? तेनैव तु कृतम् इत्यादि ।

श्रानिश्चयात्मक पर्द (क) सर्वनामों की छोड़ कर ऊपर लिखे श्रीर सब सर्वनामों के साथ इस प्रकार 'एव' जेड़ कर 'ही' का निश्चयात्मक श्रर्थ प्रकट किया जा सकता है।

# पञ्चम सोपान

#### विशेषण विचार

८९-हिन्दी में कभी कभी तो विशेष्य के लिङ्ग श्रौर वचन के श्रनु-सार विशेपण वद्लता है ( जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी लड़की, ग्रच्छी लड़कियाँ ), किन्तु वहुधा नहीं वदलता ( जैसे लाल घे।ड़ा, लाल घे।ड़ी, लाल घे।ड़े, लाल घे।ड़ियाँ )। संस्कृत में विशे-प्यके लिङ्ग, वचन थ्रौर विभक्ति के श्रदुसार विशेषण का रूप वदलता है, जिस लिङ्ग, जिस वचन छौर जिस विभक्ति का विशेष्य होता है, उसी लिङ्ग उसी वचन और उसी विभक्ति का विशेषण भी होता है। यहाँ तक कि ऐसे विशेष्यों के साथ भी विशेषण वदलता है जा लिङ्ग के लिए भिन्न रूप नहीं रखते, किन्तु जिनके प्रकरण श्रादि से लिङ्ग श्रवगत हो जाता है; यथा हिन्दी में 'मैं सुन्दर हूँ' इसवाक्य का श्रजु-चाद संस्कृत में 'ग्रहं सुन्दरेाऽस्मि' ग्रीर 'ग्रहं सुन्दरी ग्रस्मि; इन दोनों वाक्यों से हागा। यदि वालने वाला पुरुप है ता प्रथम वाक्य प्रयाग में श्रावेगा श्रोर यदि वह स्त्री है तो दूसरा वाक्य । हिन्दी में विशेषणों के साथ श्रलग विभक्तिस्रचक परसर्ग (का, में श्रादि ) नहीं लगाए जाते. जैसे—'पढ़े लिखे मनुष्यो का श्राद्र होता है' इस वाक्यमें 'का' शब्द केवल 'मनुष्यो' के उपरान्त लगाया गया है, विशेषण 'पढ़े. लिखे' के उपरान्त नहीं ; परन्तु संस्कृत में विशेषण श्रौर विशेष्य दोनों में विभक्तियाँ लगती हैं। ऊपर के वाक्य का अनुवाद होगा-

ď

शिक्तितानां मनुष्याणामादरः कियते ( अथवा भवति )। इस प्रकार संज्ञा की तरह संस्कृत विशेषण के भी लिङ्ग, वचन और विभक्ति के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। [ कुळ संख्यावाची विशेषण शत, विंशति, त्रिंशत् आदि जिनके सब लिङ्गों में और एक ही वचन में रूप होते हैं, वे विशेष्य के लिङ्ग और वचन के अनुसार नहीं बदल सकते किन्तु विभक्ति के अनुसार बदलते ही हैं। विशेष विशेष स्थलों पर् विस्तृत वर्णन किया गया है ]।

श्रिषकतर विशेषणों के रूप संज्ञाओं के समान ही होते हैं—जैसे श्रकारान्त विशेषण चतुर, कुशल, सुन्दर श्रादि के पुंलिङ्ग में श्रकारान्त बालक के समान और नपुंसक लिङ्ग में श्रकारान्त फल के समान रूप होते हैं। इसी प्रकार ईकारान्त विशेषण सुन्दरी, चन्द्रमुखी, सुमुखी श्रादि के रूप ईकारान्त नदी के समान होते हैं। थोड़े से विशेषण ऐसे भी हैं जिनके रूप भिन्न होते हैं, उनका विचार इस परिच्छेद में किया गया है।

९०—सांर्वनामिक विशेषण—ऊपर लिखे हुए सर्वनामों में से इदम्, एतद्, तद्, श्रद्स् (८४), यद् (८५), किम् (८६) तथा श्रानिश्चयवाचक (८६क) ध्रौर निश्चयवाचक (८८) सर्वनाम सभी का प्रयाग विशेषण के रूप में भी होता है; जैसे, श्रयं पुरुषः, एषा नारी, एतच्छरीरं, ते भृत्याः, श्रमी जनाः, ये। विद्यार्थी, का नारी, कस्मिश्चन्नगरे, तस्मिन्नेव ग्रामे इत्यादि।

९ १—इसका, उसका, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, जिसका ग्रादि सम्बन्धसूचक भाव दिखाने के लिए संस्कृत में दो उपाय हैं, एक तो इदम्, तद्, श्रस्मद् श्रादि की पष्टी विभक्ति के रूपों का प्रयोग करना, जैसे, मम पुस्तकं, तवाश्वः, श्रस्य प्रबन्धः इत्यादिः, दूसरे इन शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़ कर इनसे विशेषण बनाकर उनको श्रन्य विशेषणों के श्रनुसार प्रयोग में जाना। ये विशेषण इस प्रकार हैं:—

(क) ग्रस्मद् शब्द से-

#### पुंजिङ्ग तथा नपुंसकजिङ्ग

| मदीय           | ( मेरा ) | श्रस्मदीय         | (  | हमारा | ( ) |
|----------------|----------|-------------------|----|-------|-----|
| मामक           | (")      | <b>श्रास्मा</b> क | -( | 35    | )   |
| मासकीन         | ( ")     | श्रास्माकीन       | (  | >7    | >   |
|                |          | स्त्रीलिङ्ग       |    |       |     |
| मदीया          | (मेरी)   | श्रस्मदीया        | (  | हमारी | (1  |
| मामिका         | (")      | श्रास्माकी        | (  | ";    | )   |
| मामकीया        | ( ")     | श्रास्माकीना      | (  | 77    | )   |
| (ख) युष्मद् शव | द,से—    | •                 |    |       |     |

#### पुंलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग

रवदीय (तेरा) युप्मदीय (तुम्हारा)

```
तावक
           (तेरा)
                               यौष्माक
                                       ( तुम्हारा )
   तावकीन (")
                                यौष्माकीय ( ")
                         स्रीलिङ्ग
   खदीया (तेरी)
                                युष्मदीया (तुम्हारी)
    तावकी
                                यौष्माकी
    तावकीना ( '')
                                यौष्माकीया (
(ग) तद् शब्द से---
    पुं० तथा नपु०
                                स्री०
    तदीय (उसका)
                                तदीया
                                          ( उसकी )
(घ) एतद् शब्द से---
                                खी॰
    पुं० तथा नपुं०
    एतदीय (इसका)
                                 पुतदीया
                                          (इसकी)
(च) यद् शब्द से—
    प्ं विया नप्ं
                                 स्वी०
    यदीय (जिसका)
                                          ( जिसकी )
                                 यदीया
```

इनमें जो श्रकारान्त हैं उनके बालक (पुं०) तथा फल (नपुं०) के समान, श्रीर जो श्राकारान्त व ईकारान्त हैं उनके विद्या श्रीर नदी के समान सब विभक्तियों श्रीर वचनों में रूप चलते हैं। श्रन्य विशेषणों की तरह इनके लिझ, वचन श्रीर विभक्ति सब विशेष्य के लिझ, वचन श्रीर विभक्ति के श्रनुसार होते हैं; यथा:—

स्वदीयानामश्वानां युद्धे नास्ति काऽिप श्रावश्यकता, यदीया सम्पत्तिः तदीयं स्वस्वम् ।

श्वस्मद्, युष्मद् श्रादि की पष्टी के रूपों के विषय में यह नियम नहीं जगता, वे विशेष्य के श्रनुसार नहीं बदलते ; यथाः—श्रस्य पुस्तकं, श्रस्य निवन्धः, श्रस्य लिपिः इत्यादि ।

९२—' ऐसा, जैसा ' आदि शब्दो द्वारा वेाधित प्रकार के अर्थ के लिए संस्कृत में अस्मद्, युष्मद् आदि शब्दों में प्रत्यय जाड़ कर तादृश आदि शब्द वनते हैं और विशेषण होते हैं। अन्य विशेषणों की भाँति इनकी विभक्ति, लिङ्ग, वचन आदि विशेष्य के अनुसार होते हैं। ये शब्द हैं:—

#### (क) अस्मटु शब्द से

#### पुंलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग

माहर ( मुक्त सा ) अस्माहर ( हमारा सा ) माहर ( " ) अस्माहर ( , )

#### स्रीलिङ्ग

माद्रशी (मुम्त सी) श्रस्माद्रशी (हमारी सी) (ख) युप्मद् शब्द से

#### पुंलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग

त्वादृश् (तुमः सा ) युष्मादृश् (तुम्हारा सा ) त्वादृश ( " ) युष्मादृश ( " )

· 586

ज्ञान्त्री क्रम

भावाह्या ( भवाह्यो ( आपसी ) भवाह्या ( आप सा ) पुरु तथा जपुरु र्गाड़ ह इंग्रह क्रिक्स (स.) ( " ) एड्रिक ( गर्मिक ) एड्रीक ( फिर्के ) फिड़िक कुर तथा नपुर offs (य) किस् शब्द से

। ईं हेड्डर राष्ट्रहरू के छाएंडी कीमडी र्गीए अनुसार चलते हैं। जैसा ऊपर कह चुके हैं इनके जिङ्ग, वचन र्क क्रिंम ( डिम ) हनाग्रकड़े कि हनाग्रकड़े 1815 जामहरू के व्यिव्हिंम ङ्गाती कार्यपुर १ विपक्त है एवं अधार १ विपक्त है ।

। नामस के ड़िन के ड़िला काराक यादि के नहीं के समान । क ( फ न्हे ) क्रम में हुन्नी क्युंसक विष्टु में जगत् ( ईन ) क्रमार स्थान में कुर्छीपु एक के ड़िश्र हनाजकत मिन्ड । ई जाकप छड़ है । ई हिम्ह अये हिलाने के लिए संस्कृत में ब्ह्म् आहि यादी से विशेषण ाक ज़िए ज़ीए ' कातना , कतना , कार्या मारी म-६१

इयत् ( इतना ) इयती ( इतनी ) (स) इंदेर्स शब्द स

( किंग्रह ) किंगि

( उत्तर ) क्रमि

(व) धं गब् स

कि हिंग, यह मिल है है है है है। भूकि है भूकि (१) इत्वादि । तावन्तः पुरुवाः यावन्तः हाः आगताः , तावत्यः पव लियः ें :छाड़ी :फाफ़्की ,:ाजागाह :ाष्ट्रकु :क्रम्फ़ि परिवर्तन होगा ; यथा :---भि मिन्छ प्राप्तकृष्ट के कीमने प्रीप्ट कुन्ने के छन्छने में गएक मद्र : राम्प्रक पार्पय में सम्मव्ह्वाम रिक्न क्रिया के हु र प्राप्त ( १ ) —: ई ए। एड हं में इस्में एडी रू नी छड़ी थिए एक रिका है। हिस्से 'स्टिंग कार्या । किनीए गुरुश किनाए ,किना ें किपीस सम्पत्तिः गुरवे समपिता है तावानेव यावान् भवता जोहुतः। कियानध्वाऽधनाविधिःः --: 1एए हैं 15कम है डि पिरिमाण् के अथे में इन शब्दों का प्रयोग केवल एक वचन में ( सिन्हे ) हिमान्न ( इतना ) क्रमार्क . (य) वयद स ( किंतरों ) किंगड़ यावत् ( जितना ) ( ध ) बंदे ब्राब्द स् ( फिर्की ) फिरकी ( कियत् ( कितना ) (ग) किस् शब्द से

-हिहिट

|          | •     | •      |        |   |
|----------|-------|--------|--------|---|
| ( किकी ) | त्रीक | हि मकी | ( 字)   |   |
| ~~~~~    | ~~~~  | ~~~~~  | ~~~~ ~ | _ |

(मंतर ) तह से जिसे ) (क्रिहो) होए हे ड्रुए (छ)

一: व्रृं ति इसी में फिकीमिनी मिं हैं हेड़ा द्विए में कीमने । मिंही मिंह । मध्य एक केन्हे र्जीष्ट कें ननगड़क कानी हैं जिड़ कप्रय में किनो नम इवए छं

धृतीष्ट वितंषु । <u> धृत</u>ीक 40 ,मार्नाज्ञ । मार्गिक मार्गिहरू ob oh 66 66 66 । :प्रस्तीत :फ्रिक्स: : फ्रिंगिक OP । :म्रीहीह :भ्रीहीफ र्ध :म्रीतिक oज्ञ 66 66 66 मीर न्रोष्ट न्रीक ob

मुद्र भीर है रिका में दिली मिर एक के इनए ' मेर :- 1/2

--: ई हाई ग्रक्स

타라-타

मुलिड़-

र्तथवंवय

likki

सब् वर्धववय

िहि डिवन्ध <u>स</u>बः

| <u>स</u> ्रसमु         | सर्वस्मिन्       | सर्वेगः                                | समुत                                   |
|------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| िट <u>क</u>            | सर्द्ध           | सर्ग्राः                               | संबुवास                                |
| फि≅्र                  | <b>जिम्मे</b> हे | संबंधितास्                             | सर्भाः                                 |
| र्वत्रभू               | मिर्देस          | माध्योहस                               | संद्रुध्यः                             |
| <u>ઇવ</u> ોવા          | सर्वत            | सर्वास्                                | स्यः                                   |
| ार् <del>गिक</del> ्डी | सर्म             | - 66                                   | संबंध                                  |
| ~~~~                   |                  | ······································ | ······································ |

# हुलिक्छंफु

|          | । ई र्हा क्र मामछ | क क्षूकींगृ | र्गास् |
|----------|-------------------|-------------|--------|
| संदू.    | सर्वाध्यास        | सर्वेय      | go     |
| फ्रींक्स | सम्               | सर्म        | ৽গ্র   |
| जीव्छ    | हैं<br>इस         | सर्भ        | ok     |
|          |                   |             |        |

# हुन्नीडि

|           |           | of—R off          | छ भं  |
|-----------|-----------|-------------------|-------|
| सिंहम     | सर्वेगः   | सर्दस्वास्        | 40    |
| सर्वास    | सर्ग्राः  | सर्वस्ताः         | оÞ    |
| सर्वाभ्यः | साक्ष्यीम | सर्वस्याः         | ٥Þ    |
| :फर्मिक्स | साध्यास   | <u>सिर्व</u> स्यू | 40    |
| :भीक्रि   | सर्कास्   | सर्वा             | र्युः |
| सर्वाः    | 선ਤ        | संबंध             | ॰ब्री |
| सर्वाः    | सबु       | रिह्म             | οŖ    |
| बहुदन्य   | दिवयन     | र्तक्वयम्         |       |

। :।म्रोह म्रीह

(क) सर्वे शब्द के एक वचन के कप परिमाणवाची होते —ःशक्त

,म्ह्रमिक्सिमी क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्ष्मिन क्षित्र क्ष्मिन क्ष्मि

बहुचचन के क्य संख्याचा 'सब' का अर्थ हें। हैं; यथा—सर्वेपां धनिकानां धनं स्व्याया।

हिन्दा के हप प्रमेश में नहीं मिलते किन्तु महि किन्हों हो प्रिप्त के साथ सब का अर्थ जाना हो हिन्दान का प्रमेश किन्दा हैं।

भिर एक के इशर भग्रम गिर मधर किवावाछोंने नग्पू ( क ) किन्नु । के ज़ीय प्रज्ञ किवायामामित किंहे हैं ठिलम में द्विली निति समय मध्य मध्य कि हो है हैं हैं हैं हैं हैं हैं स्वाप्त क्षिणे प्रथम

मं एपनि के पिय के कुछ ( कुछ ) याद के बपो के नियम में

। कर्षियहों क्या नियम लगता है; जया—चर्णेः कतिपथैरेव । क्षेत्र के क्ष्य प्रतिय प्रतिय व्याप्ति क्ष्ये के क्ष्य सिमी प्रसिम प्रीय क्षेत्र हैं, हैं होई हासम के इन्छ

—: ई शिरू ६ई। म

#### <u> দিরী</u>

### ङ्गळींगृ

| डियीजेपु     | :फिलफ़्डी     | ह्मिनिम्स्<br>हिन्द्री      | िमप्रम             |
|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| डियीजेवास्   | ध्रियुक्त     | <u>भ्रम्भिह्य</u>           | िठक                |
| :ह्य्युक्र   | हिंचीयाभ्याम् | ्रिधुन्रसाद्<br>( डियुन्साद | िम्हि              |
| :ह्य्युक्त्र | द्विवास्त्रास | म्ब्रिमिड्डी<br>श्रिक्टी    | रिष्ठकृष्ट         |
| हिंधीयुं:    | माप्रशाम् ।   | न्धीन्डी                    | त्रधीया            |
| ह्मार्गह     | किक्तियी      | म्मर्गिद्धी                 | ाम्हि <u>स</u> ीया |
| क्रिडी       | कित्री        | :फ्रांक्डी                  | likk               |
| वहुवचर       | हिवस          | र्वश्वस्थ                   |                    |

#### हुन्नीडि

| हिशुवास      | ार्वमित्रज्ञ       | माध्यमिद्धी<br>माध्यभिद्धी } | सक्षमु   |
|--------------|--------------------|------------------------------|----------|
| हिंचीयासाम्  | ःक्षिक्रि          | :क्ष्मियस्याः<br>श्रेनीयायाः | िहरू     |
| हिंचीबाम्ब:  | मास्याम्(इंड)      | :क्षितीयस्याः<br>हत्तीयायाः  | फिइ₽     |
| हिंचीना+यः   | माम्यामिज्ञी       | क्रिमिक्डी<br>हैंगमिक्डी }   | रिष्ठीम  |
| :भीाष्ठिज्ञी | <b>डियोगभ्याम्</b> | <u> </u>                     | ार्माहरू |
| :ामिक्री     | हिधु               | हिश्रास्                     | ाणिज्ञी  |
| :ाम्रिही     | ६ए७३               | ार्गिज्ञी                    | प्रथमा   |
| वर्धनन्त्र   | <b>म्ह</b> इत्र    | र्तथःइतय                     |          |
|              |                    |                              |          |

हैं तिंह में निम्हें किया के क्या किया हिनम हैं हों हैं तिने निम्हें में अलग अलग । निशेष्य के अनुसार इसकी । भिर्म होती हैं और जिल्ले भी।

| वमाज्याम   | <u> इसाम्बास</u> | वसस्त्राम        | оÞ  |
|------------|------------------|------------------|-----|
| उमाम्यास   | <u> वसाम्तास</u> | वसाध्यास         | न्  |
| वसार्खार्स | वसाम्बार्स       | <u> अभाज्याम</u> | 90  |
| fre        | fre              | र्मिष्ट          | ৽য় |
| स्ट        | tre.             | फिट              | ok  |
| ङ्गजीह्न   | ङ्गाकिस्टर्गुन   | कुछिंगु          |     |

:विस्ट :विस्ट :विस्ट • । स्टिस्ट :विस्ट :विस्ट • ।

के हि और डेंतिह में स्वच्का पक्का के होते हैं और हो कि जैहि के हि हैं। विश्व का बोध क्राति हैं। कभी २ जब हैं। हैं। के बहुत के विदें। का बोध क्राना होता है तो बहुवचन में भी कप होते हैं।

#### भ्रम् हुछीं

| <b>इमग्री</b> क्सर                                       | <b>अमुर्ग</b>        |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <u> सर्मर्</u> स                                         | <b>इसज़ुदा</b> र्स   |
| 2भवस्माय                                                 | <b>अस्तु</b> ध्यः    |
| <b>उ</b> भग्र€मु                                         | 3मधुम्बः             |
| 2 भकुष                                                   | <b>4</b> 4तुः        |
| <u> </u>                                                 | सामक                 |
| 244:                                                     | वसक                  |
| <u>तंकत्रवय</u>                                          | वहैवयम               |
| वसवस्त<br>वसवस्माद<br>वसवस्मु<br>वसवस्<br>वसवस्<br>वसवस् | te<br>te<br>te<br>te |

#### हुलीक्रम्ध्रेष

| नीफ्रस्ट          | <b>उ</b> सवर्स | ৽গ্র |
|-------------------|----------------|------|
| <u>च्</u> राप्रसट | <u> </u>       | ۰Ŗ   |

। ई होई नामछ के हुन्छोंगु एक के रिक्तीमडी गर्छ

इनए फिस्ट हुनिहि

Batte

क्रिस्ट

٥K

#### । मामम के इंग्ड हिम डी।छाड़

( ख ) 'हा का सप्ह,' 'जोन का समूह' इत्याहि सपृह्वाचक संस्था अन्य संस्कृत में कई यकार से बनते हैं। मुख्य में हैं:—

(१) तथप् प्रत्यय से -हितय, घत्रय, चतुष्य, परन्त्य, यं पृं० तथा नप्ं० में ; हितयी, वितयी, चतुष्या पर्च्यत्या स्थि। में । इनके न्य तीनो चन्यों में स्वर्गन्त संद्यायों ने समान होते हैं। प्रणानां चतुष्यी, वेहागों वितयी, संस्थावाचक्त्राव्हां हितयप्, हितये, हितयों ।

फ़िह र्रोफ़ फ़िड़ें ; में obje 185 obj एह र्रोफ़ एड़ (९) —ई तिंडे रास्तृष्ट के झाष्ट एतड़ी कि एड़ केंग्ड़। में र्राइ

। ही।छःइ ,मण्डाष्ट्र (फिल्इर्ह

—:ई क्तिक ह़े ईक्ति किन्मी कि इन्डेन्ट —>?

प्रिक्या पूरणी सुख्या ठीड़ ठोन प्रिक् ठो प्राथम (महीस्ह ) (मध्य क्य ह हिने प्रिक्ट हिने

| ्रकान्नविशो,<br>हिनानिश्वातिस्मी  | तकाबदियः, एकाबदियातितम      | प्रकानिशति                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ्रसिंद्यी,<br>इस्तियक्तिमा        | उनविथा, उनवियातितम          | हीग्रही <i>न्ट</i><br>ाष    |
| ,क्षिनिक्य }<br>भिक्तिष्यिक्षिय } | मन्त्रीयनीन्त्र, एष्टीनक्रि | ०िक छीएडीह्य क्या<br>ग्रह्म |
| 112                               | <u>lle</u>                  | ŢF                          |
| नवदयी                             | <u> यवर्दश</u>              | ३६ मवद्यार्स                |
| रिष्ट्रशास्त्र                    | ग्रह्माड्स                  | ३८ श्रहाद्यान्              |
| रिष्ठहरू                          | समर्दरा                     | ३० सप्तदंशर्स               |
| तिष्ठक्ष्                         | प्रकार                      | १६ मोहरान्                  |
| ग्रिफ्र्इम ।                      | तबद्धा                      | १६ तखवंदान                  |
| चतुद्शी                           | चतुर्य                      | ३८ वर्षद्वार्               |
| नुष्रदेशी                         | अगुर्ध                      | १३ समोद्यास                 |
| हार्ट्या                          | हार्दश                      | ३५ द्राद्यार्च              |
| रिष्ट्रज्ञासकृ                    | र्तसादंदा                   | ३३ तेकादहार्य               |
| र्यसमु                            | दंशस                        | ३० देशर्स                   |
| नवमी                              | Her                         | ६ संवर्भ                    |
| श्रहमी                            | श्रहस                       | ट श्रहर्य                   |
| सिसम                              | सर्धस                       | ० सधर्य                     |
| धिष                               | ab                          | कृष वृष                     |
| फि≅म                              | HE'h                        | ६ तज्जर्भ                   |
| Trep                              | ৰবীগু                       | 8 491                       |

| मिम्प्रही ,ग्रिही                       | शिया, शिंशत्तम                | क्राप्रही ० ६    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| ्रक्षान्यक्षिया<br>(क्षान्यक्षित्रकार्य | দদদেরীরাক্, দেরারীয়বান       | চ্চদ্নীদ্বান্দ্  |
| , कन्निश्यो,<br>इस्त्रेश्यस्मी          | मनग्रहीन्द्र , प्रशिन्ट       | क्रमित्रयत्      |
| ् तृकोनञ्जिशी,<br>( तृकोनञ्जिशी,        | मक्तानिहरू, एक्षोनिहरू        | र्कनिविश्वात्    |
| ,(एडोक्स )<br>(म <b>ठठी</b> एडोक्स )    | ्यवाद्याययम्<br>( यवाद्याययम् | निष्धिम् ३५      |
| ्रश्रहादियी,<br>श्रहादियादिवमी          | र्थाविश<br>श्रहाविश्वातितम्   | निष्ट्रमाञ्ज = 5 |
| , सम्रहिशी,<br>सम्रहिक्सीसम्            | मननीष्णीतम्, एमीतम            | १० सर्घातम्      |
| पड़िंग्यी<br>हिंग्युवियमी               | महतिया, पहाँस्थातितम          | शह वहाँवयाप्ति   |
| पञ्चविशी<br>र पञ्चविश्ववितमी            | पञ्जविश, पञ्जविश              | ३६ वज्रविश्वति   |
| च्तुर्धिशी<br>हच्तुर्विशक्तिमी          | मतिवा, चतुर्विशातितम          | नीएनिहरू ४६      |
| ्त्रयोविशी,<br>श्योविश्वतितमी           | सक्तीएम्। स्थीवियः            | १३ अमेरियति      |
| ्रावियी,<br>हावियातितमी                 | मक्कीक्ष्मीड ,क्ष्मीड         | १५ इासियासि      |
| ्रवृक्ष्यीः<br>( क्ष्मित्राधितम्        | प्रकृतिया, प्रकृषियातितम      | निक्रमीक्य १६    |
| मिक्रीक्ष्में,क्षिमें                   | विश्वः, विश्वतितम             | निक्ष्मे ०६      |
| 400 10000000000000000000000000000000000 | पंज्यस सार्वास                | 375              |

| िष्टमान्यारिया<br>(क्रमान्यारियायम्          | ्रक्ष्यसारिया<br>र्                 | ३३ एकचरवारिशत     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ,रिष्टग्रीहरू<br>(चरवारियात्तम्)             | ् बरवारिश्चित्र<br>इत्यारिश्चित्रम् | ३० बलारिशय        |
| ( त्कायचत्वारिया<br>( त्कायचत्वारिया         | ्र तसायवादारिशयम<br>( तसायवादिशयम   | तक्षश्चन्तारिशत्  |
| शि देतावःवारि शो<br>सन्वर्षारिकामम           | ्रयनवर्षारिश्<br>अनवर्षारिशयम       | उनस्वार्धिशत्     |
| ्रकृषनवस्यारिश्यक्ष<br>१ वृक्रानवस्यारिशयक्ष | पुनेनच्दारिश<br>पुनेनच्दारिशयम      | प्रकानचलारिशत्    |
| मिक्तारहोक्क, एहिक्क                         | मन्त्रदेश, नवित्रंथतम               | ३६ नविश्वत्       |
| मिनग्रही।अह , विदेशी स                       | মহারিষ, সহারিয়ন                    | इट अधानेयत्       |
| सिन्द्रभी, सप्तिश्वम                         | स्वित्रिय, सम्रतियन                 | ३० सप्तत्रियत     |
| किंही ड्रम<br>भित्रकारी ड्रम                 | भ्रष्टीक<br>सन्प्रही कृष्ट          | ३६ वर्षेत्रेशत्   |
| ,ਿਫ਼ਿਵਿਸ<br>ਜ਼ਿਸਲਫ਼ੀਵ਼ਸ }                    | भक्तिस्य,                           | ३४ पञ्चनियत्      |
| ,डिडियी,<br>भिष्टप्रजीहरू }                  | ,एडिंग्रिट<br>सन्प्रज्ञित्          | इंश चतुन्धियत्    |
| ्रायांख्या.<br>सम्बन्धानम्                   | ्रव्यक्षियः<br>१ वयक्षियम्          | हेड जयसिंशत्      |
| ्रीष्ट्रंशिङ् }<br>सम्जयहाडि                 | ्रात्रिया,<br>सानियासम              | <b>ছ</b> হাশিয়ন্ |
| , शिक्षीक्ष्य }<br>मिन्तप्रदेशक्य }          | ्रवन्त्रिया<br>र्यक्षियास           | हे इस्तिश्वत्     |
|                                              | ~~~~~~~~~~~                         | ~~~~~             |

| क्तपब्चाशक्सी<br>इनपञ्जाशक्सी                    | सम्बारा<br>१ दनव्यायसम्                | क्यतब्राश्च             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| ि दुक्रेम्बद्धारा<br>भिन्नाशास्त्रास्            | प्रकानपञ्चाया<br>सन्तप्रज्ञाया         | हाश्वचाशह               |
| ् नवचत्वारिश्यमी<br>( नवचत्वारिश्यमी             | ्नवस्वारिय<br>स्वयःवारिययम्            | ४६ नवचत्वार्तसत्        |
| ् अहचत्वारियात्ता)<br>( अहचत्वारियात्ता          | ् अहनस्वारिय<br>१ अहनस्वारियम          | अध्वतारिशत्             |
| ्यष्टाचत्वारियो<br>भिरम्भार्यम्बर्म              | ्यहाचलारिया<br>श्रहाचलारियास           | ४८ ग्रशन्तवारिशत्<br>या |
| (स्थारिश)<br>(सस्यारिशनका                        | ( सस्यक्षारिय<br>( सस्यक्षारियम        | ३७ सस्वत्वारियत्        |
| ( वहचरवारिया<br>( वहचत्वारियामी                  | प्रस्तारिया<br>( परम्पारियम्स          | ४६ परचानीस्थत           |
| फ्रिग्नेशिक्ट्रक्ष }<br>सिम्हार्ग्नेशिक्ट्रक्ष } | ( पञ्चन्त्रारिया<br>( पञ्चन्त्रारियायम | <b>१६ तज्ञनलारियात्</b> |
| ि चतुश्चलारियो<br>सिराधीश्चली                    | व्युत्रासीर्य<br>व्युत्रासीर्ययम       | ८८ म्वेशवारियार्        |
| ित्रचलारियो<br>सिचलारियममी                       | ित्रचलारिश<br>इच्लारिशक्स              | हास्त्रीक्ष्मही         |
| ्रब्यस्वारिया<br>भिन्नार्गायम्                   | ्र अवश्रक्तारिया<br>(अवश्रक्तारियातम   | ८५ जनऋत्वारिशत्<br>मा   |
| फ़िर्मिक्सी<br>मिल्फ्रीक्षि                      | ( हिनस्यारिय )<br>इनस्यारियम्          | <u>इिन्खार्</u> स्थित्  |
| ्ड्राचरमारियो<br>इाचरमारियाम                     | ्र इत्यवारियत्तम<br>इत्यवारियत्तम      | ८५ डॉन्स्सर्पिय         |

| ्यहतन्त्रासी<br>( अहपन्त्रासमी       | { अहत्व्यक्षि<br>  अहत्व्यक्ष        | श्रहतः-व्यादार्य       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ्रश्चातन्त्रायाः<br>श्रहातन्त्रायम्  | अहातबादायम्<br>अहातबादा              | र्ट अहार <u>सारात्</u> |
| स्तपञ्चाया<br>स्तपञ्चायासम्          | ( सप्तत्वाद्याच्या<br>( सप्तत्वाद्या | 大の <b>年日</b> 日本記点      |
| ( वर्वज्ञाया)<br>( वर्वज्ञायाम्      | र्वडवर्धाद्यम्<br>वरवर्धाद्य         | १६ वद्वशास             |
| (पञ्चपञ्चारा)<br>सिम्हाराज्यम्       | (中国中国15(1)                           | र्र तबतबाराव           |
| प्रियाच्याम् }<br>प्रियाच्याच्याच्या | ्र द्वी:तङ्गाश्चम<br>इत्तर्भाश्चम    | १३ वर्षःवद्यात         |
| शिष्ट्वाशी<br>भिम्प्राम्ब्यही        | क्षित्रायः<br>१ जिपञ्जायनम           | प्रश≅गरी               |
| ফোচল্ফ ফছ }<br>দিদ্যগোচল্ফ:চছ }      | अवःतन्त्रीश्च<br>अवःतन्त्रीश्च       | रहे अस्त व्यास्त्<br>स |
| हिफ्नाश्ची<br>भिरुष्डाश्चरी          | हितन्त्राज्ञ<br>ई हितन्त्राज्ञम्     | द्विश्वायात्           |
| ्डापञ्चायी<br>हापञ्चायमम             | र्डातज्ञाग्रयम्<br>र्डातव्याग्रयम्   | ४५ इपिल्चाथत्<br>भ     |
| 作成學中華 }<br>作可可容可要的 }                 | ्रवस्त्रवारायम<br>१ वस्त्रवस्थाय     | ६३ तंस्तवादार्य        |
| क्षिष्टिक }<br>भिष्टिक्षित्रका       | पञ्चारा<br>तब्बारायम                 | ४० तब्दाशित्           |
| ् दकाजपञ्चारा)<br>रिकाजपञ्चारातम्    | ्रत्भायतःचारा<br>(त्रभायतःचारा       | र्तकाश्चित्रहारार्व    |
| 000 45 0 7                           |                                      | •                      |

| ( क्टक्ट्रा<br>( क्ट्रक्सा       | ्रव्या <u>ड्य</u> म<br>१ व्हवह    | डीव्टर ३३               |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| spep }<br>দিচগ্রিছে }            | र ब्रब्सह<br>राष्ट्रिय            | बीष्ट्रम ४३             |
| हिल्वही<br>भिक्तशहरू             | ्र वर्षेत्वह्रियस<br>वर्षेत्वह    | इंड मधेलाह              |
| ਭਿਸਵੀ }<br>ਜਿਸਤੀਸਵੀ }            | ਤਾਈ }<br>ਸੰਭੀਸਈ }                 | <u> ड</u> ीग्रही        |
| ्रवत्वति<br>अवःवही               | 90.PE }<br>#691P:FE }             | श्रीयः हु इ<br>इ        |
| खिम्ही }<br>क्षिक्रीम्ही }       | हित्रह                            | <u> श</u> ्रमृद्धी      |
| धिमाइ }<br>ाम्प्तशीमाइ ।         | हावह<br>इत्रव्यक्षम               | धीणङ्ग <i>६ इ</i><br>१७ |
| ्षेत्रककृ }<br>कित्त्रशिष्टकृ    | दुष्म् )<br>१ दुम्पूर्य           | शुक्का ६३               |
| मिन्डीम                          | मन्डोम                            | और ०३                   |
| ( वृद्धात्रवहा<br>( वृद्धात्रवहा | प्रकामकृ }<br>सम्बोधहाकृ }        | शुक्राकृ                |
| ्र क्यपहित्रमी<br>इत्यपहित्रमी   | ्रयमहत्त्रम्<br>१ स्थतहत्त्रम     | छीमन्द्र                |
| डिएनाङ्कृ }<br>मिन्छीपनाङ्कृ }   | डफ्रांक्यू }<br>स्टिडीफ्रांक्यू } | या<br>डीफनक् <b>र</b>   |
| निवध्द्वाशो<br>भिरम्बाध्यम्म     | भिन्नाश्वास्त्र }                 | र्धे नवपञ्चारात्        |
| 1                                | नामाम सङ्क्र                      | รั้นรู้                 |

| ्रिस्स्ययुक्त<br>( स्थितस्य                       | ्रिसस्य<br>भक्ता । अस्य                     | विसमही                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| ्रवस्समयो<br>अनस्समयिक्सी                         | ्रयस्तरावयम्<br>अयस्तरावयम्                 | <i>७३ अवस्त</i> सीत<br>म |
| ्रिस्सिध्यम्।<br>इस्सिध्यम्।                      | ् डिस्सव<br>हिस्सविद्यम                     | निषमञ्ज                  |
| ्डास्ट्रस्य)<br>इास्ट्रियम्                       | ्डासप्तर<br>इासप्तरियम                      | हीक्ष्माड्र हुए<br>वा    |
| ्र हक्सस्य<br>र हक्सस्य                           | ्रवस्त्रध्य<br>र वस्त्रध्य                  | नीप्रस्कृष्ट १ ७         |
| र संस <del>क्षितम</del> ी<br>सन्त <del>व</del> सी | ( सम <u>ी</u> धवस<br>सत्तव                  | नीप्रम ००                |
| ्र दकानसमातता<br>र दकानसमातता                     | र् त्रकाससम्बद्धाः<br>१ त्रकाससम्बद्धाः     | प्रवायसम्ब               |
| क्नस्तरी<br>इनस्तरितमी                            | <i>क्र</i> नसध्वतत्त्व<br>१ क्रनसध्वतत्त्रम | निष्ठमन्द्र              |
| ्रकानसम्बद्धाः<br>(स्वराधसम्बद्धाः                | ्र देकानसन्दर्भ<br>( देकानसन्दर्भ           | र्यकोनसप्तवि             |
| र् अवव्हित्यमी<br>( अवव्हि                        | सन्वर्ध सम्बद्ध                             | हे सचपिह<br>या           |
| ्र अहवही<br>इंडियब्स्यिमी                         | र्श्वस्तर्वत्ति अहत्वर्                     | अस्त्वर्ह                |
| ्र अहापाई<br>१ अहापाईवमी                          | ्र अहावहित्तम्<br>।                         | वा<br>हंट ग्रहावाह       |
| ( सत्वपह्य                                        | ( सन्दर्गाश्तम<br>( सन्दर्गाश्तम            | डीफ्टम्स बड              |
|                                                   | सत्त्वपह                                    | शिष्ठमस् बहु             |

| ्ड्रवर्गी <del>वी</del><br>इवर्गी <del>ववगी</del> | ह्यकीत<br>ह्यकीतितम                   | नीफिष्ट ६=              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| ् दुकाशीसी<br>(क्षाशीसकी                          | ्रह्माग्रीय<br>१ दशाग्रीवयस           | ठीफिक्ट् १=             |
| अर्थासियमी                                        | म्हितिस                               | न्भीहिष्ट ० =           |
| ्रह्माबायीती<br>१ दमाबायीतसम्                     | ्रदशसायीय<br>१ दशसायीसितम             | नीगिशक्तकरू             |
| - तिराष्ट्रान्ट {<br>मिठनीडियन्ट }                | ह्माश्रीय<br>संच्यीप्रियम्ङ्          | नीफ़िफ्ट                |
| िक्षाम्य (क्ष्ये)<br>भिक्षाम्य (क्ष्ये)           | ्रहोनाशीस<br>( कुनाशीस                | <b>ज्ञीतिहास्त्र</b> कृ |
| ् अवसर्वती<br>( अवसर्वती                          | ् मबसरवायम<br>१ मबसरवायम              | ०६ सदस्राप्ति<br>व      |
| ्रश्रहसरी<br>अध्यक्षितमा                          | र् अहससीयम                            | ज्ञहस्रक्ष              |
| ्र अहासप्रती<br>श्रहासप्रतिचनी                    | र्व्यात्सम्बद्धः<br>अद्यातस्य         | न्ट यहासप्रति<br>ना     |
| सन्तसन्तरी<br>सन्तसन्तरीयमी                       | ( वद्यवस्थाय<br>{ वद्यवस्थ            | क्षेत्रसम्              |
| ्रव्स्थायम्<br>र व्यवस्था                         | रहसरीयम् ( वहसरी                      | कि परस्यति              |
| ्र वङ्गसप्तयो<br>१ वङ्गसप्तियम्                   | ्रब्रह्म<br>राज्यसम्बद्धाः            | ०४ वज्ञसभि              |
| ्रव्यस्वध्या<br>१ नव्यस्वध्या                     | ्र बर्तुस्सत्वव<br>१ बर्तुस्सम्बद्धाः | निसम्भट्टम ४०           |
|                                                   | मागांस सङ्क                           | र्ध                     |

|       | ्रहानवती<br>इानवित्वती                | हानवत्<br>सक्तिविक्स           | ६६ द्वानवति<br>या    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ~     | ्र दक्तवती<br>रक्तवती                 | र्वस्थवय                       | ६३ एकनवित            |
|       | मिक्तिका                              | <b>म्हें हिं</b>               | ६० नवित              |
|       | ्र तैकाअनवधितः<br>( तैकाअनवधितः       | ्र तैथायनवापुरास<br>त्रिथायनवा | चीवनख्य              |
|       | ्रमनवती<br>(पम्प्रशिवनम्द्र           | ्रत्तवस<br>इत्तवस्य            | क्रनवास              |
| , f   | ्र क्षेत्रसम्बत्ती<br>( क्ष्णेनमब्तिस | र्काननवर्ध<br>रक्षाननवर्ध      | प्रकानवति            |
|       | ् नवाशीती<br>स्वाशीत्रयमी             | ् नवाशीतवम<br>( नवाशीतवम       | न्ध नवाशीत           |
|       | ्रश्ताशीतवसी<br>इस्थाशीतवसी           | ्र अधायीतितम्<br>इस्राधीतितम्  | ट्ट अहाशीस           |
| ı     | स्वाक्षीवस्म<br>इन्द्राधीवस्मी        | ् सन्ताशीत ः<br>सन्ताशीतितम    | निस्तियोति           |
|       | ्षद्यीतितम्<br>र षद्यीतितम्           | भडशीस्त्रम<br>१ वडशीस्वम       | होछिडम इन            |
|       | फ़िक्सिक्स }<br>भिक्क्तिशिष्टिक्स्    | भक्राधीस्था<br>भक्षाधीस्थान    | नीक्षिष्टि ३५        |
|       | िन्द्रशीक्ष्म }<br>(स्वत्रक्षीक्ष्म   | व्युरगीत<br>व्युरगीतितम        | नीक्षित्रहरू ४३      |
|       | քենջբշ }<br>քերքինբբշ }               | हिरुहर }<br>संस्कृतिहरू        | न्हे स्वयोति         |
| <br>{ |                                       | ાવેત્રાંતનાં વિવાદ             | nnu - nnnn 1 wunnen. |

| व्यवस्थाध्यम्                                    | ववैदशयवस                    | 80¢ <u>वर्षित्राय</u> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| मिठठएही                                          | सक्रकाष्ट्रन                | ई०० <u>जित्राय</u>    |
| मिठकष्टडी                                        | <u>सक्तक</u> ड्डी           | १०० डियाय             |
| शक्तमी                                           | श्ववस                       | Pit ook               |
| िम्छारमार्क्                                     | मकताश्रमिकृ                 | र्वकृषकाय चर्वे॰      |
| ्रवसवती<br>(संदर्भवतिक्सी                        | नवनवत्त                     | १६ नवनवित<br>म        |
| ्रश्चनवती<br>श्रष्टनवितयमी                       | अध्नवत<br>भाषान             | नीक्तप्रक्ष           |
| (अधाननती<br>सिक्तिमाना                           | र्श्वानवत्त्र               | १८ अहातवित            |
| सन्तनवती<br>सन्तनविद्या                          | ( सन्तनवद्य<br>( सन्तनवितम  | हीक्रुक्स ६३          |
| किन्छक्रम }<br>मिठडीन्छक्रम }                    | ् ( वर्णवत<br>सम्बोधकार     | ही परणविति            |
| (म <del>ञ्चनवती</del><br>स <del>ञ्चनवतितमी</del> | क्ष्यनवत्त<br>भक्तनिक्ष्य } | ६६ पद्मनविध           |
| ् व्युम्बया<br>( व्युम्बया                       | ् चतुर्नेवत<br>ह्यत्वीततम   | ६३ चतुनेवधि           |
| ित्रमस्य (<br>सिनमित्रमी                         | श्चितवय<br>हिनवित्यम        | स्यिनवि               |
| ित्रकोनम्ह<br>(स्कार्वाचन्द्र                    | स्टामिस<br>स्टामिन्मिस्     | हर्ड अर्गानवित<br>या  |
| हिनवित<br>हिनवित्तम्                             | ं हमन्डी }<br>मठावेबन्डी }  | क्षेक्ट्री            |
| ·                                                | bibil bhab                  | لأهم                  |

| ्रमुमस्ययात्,<br>स्रम्भः पञ्चयवस्              | ុំភ<br>ភព    | एष्टन्यमधीष्ट् }<br>इन्न्य केब्रोस्ट }    | ६०४   |  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|--|
| ्ड्रसम्बस्तं,<br>इस्त्रम् पद्यस्त्।            | <u>5</u>     | ह्याधिक पञ्चरा<br>इयाधिक पञ्चरा           | ६०,४  |  |
| क्षेत्रम् प्रचयत्त्र<br>१ क्षेत्रम् प्रचयतम् । |              | ष्ट्रा कांगीकरू }<br>इष्ट्रा कंग्रीक्रू } | ६०४   |  |
|                                                | ( ०६ ) धाप्र | <u> 18</u> 18                             |       |  |
|                                                | ( oF         | े भिन्न महिन (                            |       |  |
| (                                              | अन्स ( नपुं  | 性                                         |       |  |
|                                                | ( oğ )       | दस मीख जबाध                               |       |  |
| ( 0,6)                                         | ) <u>*</u>   |                                           |       |  |
| र्यस् सर्वः सहीतवा ( य॰ )                      |              |                                           |       |  |
| खरब मिखवें ( धुं॰ न॰ )                         |              |                                           |       |  |
| देस अरब सब ( तुं० म० )                         |              |                                           |       |  |
| अर्ध अध्य (४०)                                 |              |                                           |       |  |
| दस क्रीड़ अबुंद ( चर्नु॰ )                     |              |                                           |       |  |
| ( ०६० ) डीर्क इंग्रिक                          |              |                                           |       |  |
| देस खान्द्र भन्नेय ( ४० )                      |              |                                           |       |  |
| १,००,००० वस ( नपुर ) या करा ( सीर )            |              |                                           |       |  |
|                                                |              | श्रयुत ( मधुं० )                          |       |  |
| सहस्रवसी                                       | सहस्रवस      | सहब                                       | 3000  |  |
| ां पंत्रश्वतम्                                 | da1991       | तन्त्रंध                                  | ····· |  |

सं० व्या० य०—१६

| विश्वेवर्ग |
|------------|
|            |

|   |     | _ |
|---|-----|---|
| > | *   | ₹ |
| 4 | . • |   |
|   |     |   |

| नित क्रम हैं इस कि में कि के दिश्य के किला में                                                             | -88               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| सन्तिःशद्धिकपर्श्वाधिकनवसहसाधिकपञ्चाधुतम्                                                                  | <b>क</b> हेडेडेरे |
| प्रकेत्नच्खारिं यहिष्केकोनविं यतियत्त्र<br>या<br>प्रकोनचत्वारिं यहिषक्तवयाताधिकसहस्स                       | 3636              |
| अष्टाविंगत्मिकेकोनविंगतियतम्<br>गष<br>भक्तविंगस्यधिकनवयाताचिकसहसम्                                         | 1852              |
| पंचित्रेशलिकत्रयेद्शशतम्<br>या<br>प्रविश्वतिकत्रिशताध्कतद्वम्                                              | वर्डर             |
| ्र तन्त्रमवर्षीयध्यद्वायम् ' तन्त्रमवर्षीयध् वर्षायम्<br>राज्यमवर्षाहरूवर्षायम् ' तन्त्रमवर्षाहरू वर्षायम् | 499               |
| ् चतुरशीलिधिकपर्शतम् , चतुरशीलिकं षर्शतम् ।<br>वतुरशीलिधिकपर्शतम् , चतुरशीलिकं षर्शतम्                     | ಕ್ಷದ              |
| ितसप्तस्यायक्ष्यतम् , त्रिसप्तस्ययिकं पर्यतम्<br>( त्रिसप्तस्यत्यतम् , त्रिसप्तस्यम् पर्यतम्               | हेनड              |
| ( वहवन्द्रवास्तम् , वहवन्द्रवास् वह्रवासम् )                                                               | eee               |

ात्रों में किन क्य किन्के एक तक्सद्र कि ई रिताई क्य '

। ई काम कामाई

( स् ) यद , तस , यह सा अर्थ संस्थावाचस

# में हिन्हें अतिरिक अर्थी में इसके हम तीनो बचनों में होते हैं।

| र्वसधार्म            | हमभेकृ     | हमजीकृ     | цo         |
|----------------------|------------|------------|------------|
| पकस्याः              | तैस्प्रस्त | तैसर्व     | ob         |
| તેલક્સા              | क्रामउक्र  | मामभक्र    | ٥þ         |
| <del>फ़िर</del> क्यू | रित्रकृ    | रिंग्रेकृष | oÞ         |
| र्वस्था              | र्वकृत     | प्रकृत     | <u>0</u> 2 |
| र्तकाम्              | र्वसर्व    | तंकस्      | ০ন্ত্ৰ     |
| रक्र                 | तंकम्      | ্ৰভূচ      | ac         |
| र्तक्ष्यंच्य         | तैसःब्रव्य | र्तकव्यच   |            |
| ऋजीकि                | वर्द       | र्याख्य    |            |
|                      | টুগুটু—এ   | pp.        |            |

<sup>—:</sup> ई तीई थिए निह्न के इन्हें , कृष , ६ । एक किन्दें सिथा में निश्च हिंगिज़्दाकृष

। ज़ीफ़ड़ 'नीकित नीक्ः,' 'एका नाकः, नाक्ष्र क्य '

साधारणे समानेडिंग संख्यायां च प्रयुक्तते ॥ यथीत् अत्प ( थादा. कुछ ), प्रथम, केवता, साधारण, समान थीर एक, इतने अथीं में एक शब्द का प्रयोग होता हैं। यह प्रमान में इसका अथे होता है—' इन्छ जोग,'' कोई कोई,' यथा

### हिन्ने किन किन में नव्या हिन्द के क्ष्य है। हे हिन्द क्ष्य है।

### कि—ही

| •          | ं :ार्ष्ट्र            | រាទ្ធ្ន        | <b>€</b> 40      |
|------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | इमुः:                  | :14्रेड        | , оь             |
|            | डीस्तार्स              | द्रीस्वार्स    | о́р              |
|            | द्यास्योर्स            | द्रीभ्याम्     | <u>년</u>         |
| 1          | डीस्त्रास              | द्रास्त्रास    | र्यः             |
|            | भूक                    | f <sub>E</sub> | ० <del>ड</del> ी |
|            | क्ष                    | 馬              | og.              |
|            | द्वित्वय               | दिववस          |                  |
| क्षृतीक्रि | ाध्य द्वार्की ० गृंक _ | मुंखिङ्क       |                  |
|            |                        | L 101          |                  |

#### 府—同

# ति यान्द्र से यत सेवल बहुवन्य में होते हैं :— ः

| :म्ये <u>क्</u> र | :मीही      | :મ્ <del>રોક</del> ી | go   |
|-------------------|------------|----------------------|------|
|                   | प्रीह      | डीर्च                | ৽গ্ল |
| (:फ्रह्म          | जीहि       | :PF                  | ok   |
| बहुवद्रय          | वहिवयम     | वहुवत्रय             |      |
| ङ्गाहि            | न्यंसकार्क | हृष्टींपृ            |      |
|                   |            |                      |      |

| पृष्टी | पृत्            | 410                 |
|--------|-----------------|---------------------|
| HIDIPE | अवावास          | oЪ                  |
| 66     | 22              | оÞ                  |
| :फरही  | :hसीः           | 40                  |
|        | ्।<br>स्रोणाम्ह | स्राणाम्ह स्राणाम्ह |

# NF-JEF

( द ) चतुर् ( चार ) शब्द के हप भी तीनो लिङ्गों में अजग अजग और केवल बहुवचन में हीते हैं।

| नप्रसर्व  | ADA .          | 403,          | 40   |
|-----------|----------------|---------------|------|
| नवस्ताम   | <b>HIVEF</b>   | म्ग्रेण्ट्रेम | оb   |
| वयसंच     | -क्रिक्ट       | :फ्रिक्ट      | οЬ   |
| वयस्त्र   | वर्षेक्षः      | :फेस्प्रेष्ट  | oÞ   |
| च्यस्भः   | :भिक्रि        | ः मीतृष्ट     | र्ध  |
| अवसः      | भ्रीक्ष        | :फ्रीट        | ৽গ্র |
| नवस:      | <b>श्रीक्र</b> | :ग्राम्नम     | oh   |
| वर्दिववय  | वर्डिबन्स      | वर्डिदवय      |      |
| कृजिहित्र | ङ्गाकिस्र्येष  | ङ्गानी        |      |
|           |                |               |      |

एक के ड्रिंग्ड मिलावाकों के लिए केस्ट्र ग्रीट केस्ट्र ( ट ) तिही में समान होते हैं और केस्ट्र वहुवचन में होते हैं।

### FĬP—F딿P

# क्षृष्टीकि ।एत क्षृष्टीकार्युक ।क्ष्या क्ष्रीविङ्ग

2b ok केवता वहुवचन में। कुं०, नपुं०, तथा स्त्रीलिङ्ग 4d-2: ABB 40 मानाइप Ob oh btEb btEb do 0 है मिह्नि । ৽ৱী Bih 香山 ok P इचित्र प्रमुख्य

ASA

वर्षास् :bt2b

dard:

,:भोड़म

SP

(多)

оþ o)<del>j\_</del> र्दे० ৽রী

组。 ob

(म) सप्तन्ताव

हिन्नीक् राष्ट हिन्निक्रमुंग दिन्नी र में हराहरू कर्व

क्षेत्व वहुवयम् म् ।

क्रम । क्ष्म | क्ष्म । क्ष्म । क्ष्म | क्ष्म

धीर-मेश्रह (५)

हानीक राज हाने स्था क्यां स्था है।

क्वता बहुवचन म

त्रः अधी, अध तुः अस्मिः, अस्मिः तुः अस्मिः, अस्मिः तुः अस्मिः तुः अस्मिः

स० अद्यंति अदि do अद्यंत्रार्स

हनामक सिम् । एक ( सृष्ठ ) मण्ड ( कि) म्हन ( हे ) स्वयान क्षेत्रक क्षेत्रक

ं हैं होई में हि नक कप कक्क एक के कम कह हैं इंग् तीएनिक्ट कमागण्डाम कुलीकि फर्म त्नागक कम्ह ( ह ) एक कि क्रिए किए निष्ठ क्ष्य में निष्ठी क्री क्ष्य तिएनिक्य निष्ठी

रिस शब्द के समान होते हैं। जनसम्ब

प्रक्रवचन हि॰ विश्वासे तृ॰ विश्वासे, विश्वासे पे॰ विश्वासा, विश्वासे पे॰ विश्वासा, विश्वासे स० विश्वासा, विश्वासे

हिंगी किया क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी ( इ ) क्षिमिंड क्ष्म में हाए. एक के ( स्थान ) हाए।क्ष्म ( स्थान ) --क्ष्मिंड हैं होई. जिस्से के हमीसे एक के क्ष्मिंड हैं।

| चत्वारियवि       | न्नीक्रही      | 40   |
|------------------|----------------|------|
| -स्वारिश्रय:     | : फ्राप्टी     | ob   |
| <b>क्लारिशतः</b> | स्थितः         | op   |
| <b>क्ष्मिक्र</b> | र्राष्ट्रम     | 40   |
| चलारिश्वत        | ग्राम्         | 40   |
| म्हार्गिकम       | मिनाइही        | •ज्ञ |
| चलारियत्         | <b>जियान्</b>  | 20   |
| चत्वारिशत्       | कृषस्          |      |
| ********         | WINDOW OF WARY |      |

| तत्त्रामिं वर्डी   | <u>4</u> 0                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| इंटर्भ 'शस्त्राह्न | *4                                                                                     |
| वेदशीः' वेद्देः    | ٥Þ                                                                                     |
| प्टमे, प्टमे       | <b>o</b> ₽                                                                             |
| المحطا             | 益。                                                                                     |
| म्डीम              | ৽গ্র                                                                                   |
| :ड्यीम             | ۰ĸ                                                                                     |
| र्वस्वय            |                                                                                        |
| श्रीम              |                                                                                        |
|                    | पृक्तवन्त<br>प्रदेश<br>प्रदेश<br>प्रदेश, प्रदेश<br>प्रदेशः, प्रदेः<br>ब्रह्माः, प्रदेः |

। हैं होड़े एक पि के नीमन, नीएष्ट जनम मिड़

( थ ) यत, सहस अधुत, जत, प्रयुत, अबुंद, अव्ज, खर्व, निखव, महापय, अन्त्य, मध्य, परार्थ, यृब्द् केवल नर्षुसक शिङ्ग में होते हैं

। ई हिलड सिंहिड हिति प्रास्ट्रिड के छत्र पत्र केन्द्र प्रीष्ट

के डीकि ग्रीए लामछ के 1छनी एक के (०कि) 1फ़ाउ (५) 1 ई ति छे नमछ के निव एक

(घ) खरे (पुं०) निखरे (पुं०) के रूप चालक के समान, जनाध (पुं०) के रूप कि समान तथा शुङ्क भास (४८) के समान चनते हैं।

१००-पूरक संख्वावाती (ordinal numeral adjectives)

ाड़ के स्वा स्वा के स्व के स्व के स्व के स्वा कि स्व कि स

के एडने प्रक्रिक कर काम प्रमुख्य के एडन के मड़ीए प्रक्रिक के मड़ीए प्रक्रिक किया के प्रमुख्य के प्रमु

उपर में हिली गिंति एक के डिगड़ एति इ ग्रिट एति ही ( छ ) । हैं इड़ाइट में ( ग ) ४३

के ड़िश्र डिमामक्स करपूर के गिष्ट केसड़ ग्रव्हिं थेहिट ( फ ) ' जगानक के कामन के काम हि देंडे of हागानक श्रीप पड़ कि 1ई हिश्रीक्षि ज्ञागानाक डीफ 'जासम के छन कि 1ई कस्पूर्म

नामम् द्वींद्रान कि । डें अध्य कामम् द्वाधनी । डें किछ्ट

सहस, द्या सहस, तक, द्यावन जादि के कि कि कि में हैं। येसी के प्रिकार के कि कि कि ४९४०३, १००१, १९०६ के कि कि कि कि किये विशेष उपाय से साम जिया जाता है जो कि निवे दिखाया

नाता है। नाता है।

'उत्तर' ग्रब्स जेता, यथा :— एक सी गेतीस मनुष्य उपस्थित हैं—पञ्चिश्वाहशिक्ष ग्रातं

महत्यायामुपस्थितम् । अथवा पञ्चविद्यद्वारं ग्रांतम् .... हो सी इकतालोस आहमियों के ऊपर जुमीना लगाया गया,

कोर तीन सी उन्सट की समा हुई । मनुष्पाणामेकचलारिशद्-भिक्षे।: शत्कोः (यक्तचलारिशद्त्तरकेः शत्काः वा) उपरि अर्थ-देष्टः आदेशः, यक्तनपञ्जिक्तानां त्रवाणां शतानामुपि काय-द्युटः ।

-कथोड़ाएं ह्याइ—सिन हो स्ते नोह अड्ड हुन्। विषयित्वस्य सहस्राणि एकं तत्त्वन्।

कि मृष्टि है लाई है इंग्रह 'म्हेर' महि 'क्रोड़िक्' मार्क्स छिड़

संख्याएँ बनाई जासकती हैं। भिक्षाएँ बनाई जाइते जाते हैं, जैसे—२३४ हे याते पञ्चिष्णच १

१०२-कम का मेड् बतलाने के लिए संस्कृत के गब्द बहुचा 'सर्वेनाम' में सिम्मलित किये जाते हैं । वस्तुतः यह क्रमवाची विजे-च्या हैं इस लिए यहाँ दिये जाते हैं । सुख्य २ ये हैं :—

# अन्यत्-दूसरा

# क्षाग्रीह

| शन्त्रीत   | अन्ययोः      | थन्यस्मिन्       | 40         |
|------------|--------------|------------------|------------|
| मार्गक्रिक | .[फिफ्नाइ    | श्रेच्यस्य       | 0 <u>1</u> |
| अध्येभ्यः  | अध्वास्त्रास | <u>श्रिक्तात</u> | ٥̈́Þ       |
| अध्येखाः   | Heditalit    | शक्तरमु          | <u>4</u> 0 |
| अन्येः     | Hibelbek     | अध्यंत           | 9 हें      |
| मिरिनार    | शन्ती        | Hedre            | ৽য়        |
| रिक्स      | al state     | श्रम्            | 하          |
| वद्ववय     | म्ब्रह्म     | र्वस्वस          |            |
|            |              |                  |            |

# हिलिक्स्पृन

| क्षञ्जुव    | शक्तत्।      | अन्यस्मिन्  | d:         |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| मार्गन्त    | :फिफ्नाइ     | श्रीयांस    | οР         |
| अन्त्रेध्यः | अन्तास्तार्स | अध्यक्षार्व | ۰Þ         |
| अध्येखः     | शब्दाखीस     | यन्यस्मु    | 0 <u>P</u> |
| :फ्रिक्ट    | अध्यक्तिम्   | शन्तुध      | ٥٤         |
| आन्यापि     | ₽:FE         | अन्यय       | ৽য়        |
| नीफक        | p-k          | अन्तर्य     | ob         |
|             |              |             |            |

| <u></u> न्नेक्ट्र | <del>ј</del> јејр | र्ववृत्त | ৽গ্ল            |
|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| ींकृ , वृंद्धी    | គ្នែ<br>វិ        | र्युद्धः | ar <sub>o</sub> |
|                   | <u>मृष्यिक्ष</u>  |          |                 |
|                   | . <u>क्रि</u>     |          |                 |

( छ ) पूर्व ( पहुंचा अथवा पूर्वी ), अवर ( वाद्वाला अथवा अथवा पूर्वी ), अवर ( वाद्वाला अथवा पूर्वी ), उत्तर ( उत्तरा ), पर ( दूसरा ), अपर ( उत्तरा ), उत्तर ( उत्तरा ), उत्तर ( उत्तरा ) का पद का पूर्व के प्राप्त ( व्याप्त का प्राप्त का प्राप्त

| अन्यासि    | शक्तियाः        | अन्तर्याम्   | 40 |
|------------|-----------------|--------------|----|
| अन्तासार्स | अन्तर्याः       | अन्यस्याः    | оÞ |
| :htlhak    | अन्यास्यास्     | शेन्त्रस्याः | ۰ŗ |
| helbek     | Hibthik         | क्रिक्स स्ट  | 96 |
| अन्याभिः:  | अन्यास्यास      | lbk-k        | 40 |
| :lhek      | िमृद्ध          | शन्ताम       | ०झ |
| :Ibak      | <b>क्रिका</b> र | lbake        | oR |
| वर्धवयम    | द्विन्त्र       | र्तसर्वय     |    |
|            |                 |              |    |

#### कुर्जीक्रि

| र्ववृत         | र्फिहेप्र                              | हेंक्र, क्रमशेहेक्र | 40     |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|--------|
| मृगेपाम्       | :फिक्रैप्र                             | र्यवृक्त            | оÞ     |
| :फर्फ़्री      | पूर्वीस्थास्                           | वृष्ट्रात्, यूबीत्  | ٥¥     |
| . किस्ट्रेक    | मुन्नास्त्रीहरू                        | सिक्रै              | 40     |
| ः<br>इंग्रेष्ट | र्यवीस्थास्                            | 亚萨罗                 | ٥È     |
| ~~~~~          | ······································ |                     | ~~~~~~ |
|                |                                        |                     |        |

# ङ्गणीकम्रगृन

| र्भूत          | र्यक्ये     | हैंद्र,हमज़ेहरू | 40  |
|----------------|-------------|-----------------|-----|
| मार्ग्हें      | :फिक्ट्र    | र्यवृक्ष        | op. |
| र्ववृत्र्यः    | प्रभिष्यास् | क्रीसम, प्रशित् | ٥þ  |
| र्वेद्रस       | Hibrity     | संग्रेहरू       | 40  |
| :FF            | मुक्तिमास्  | तुन्त           | 至。  |
| மிந்த          | ह्ये        | त्वर्म          | ৽য় |
| <b>जीं</b> क्र | ÉF          | र्यकृत          | do  |
|                |             | 6               |     |

#### ফুচ্গীঞ্চি

| pripp     | माम्बीहरू    | र्ववृक्ताः   | , оР    |
|-----------|--------------|--------------|---------|
| र्व्यक्ष  | मुक्तिवास्   | पूर्वस्ये    | ₫0 ,    |
| :फ्रीक्रि | र्ववाञ्चार्स | વિધુતા       | টু      |
| ःगैहरू    | Ęħ.          | मिंहरू       | ०झ      |
| :क्रिक    | <u>E</u> b   | î <i>Ę</i> y | :<br>:: |
|           | D            |              |         |

| ಹ್ಮಣರಾ                                  | :फिल्म    | HIF#P      | 40 |
|-----------------------------------------|-----------|------------|----|
| मामीइष्ट                                | क्षिक्ष   | र्ववृस्ताः | ٥Þ |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~ | ^^^        |    |

य रीवंदवार्स रीवंताः रीवंवि

१०३—विशेषणी की तुलना के लिए हिन्हों में विशेषण् का क कपान्तर नहीं होता, केवल आवश्यकतातुसार अधिक, ज्याहा, कम आदि शब्ह विशेषण् के साथ जोड़ हिए जाते हैं; जैसे—ज्यास से गोपाल अधिक सुन्हर हैं, मुफ्ते वह अच्छा है अथवा ज्याहा अच्छा हैं, गोपाल से य्यास कम सुन्हर हैं, इत्याहि । परन्तु संस्कृत में बहुआ अधिक आहि शब्ह जोड़ कर तुलना वहीं की जाती; जैसे में बहुआ अधिक आहि शब्ह जोड़ कर तुलना वहीं की जाती; जैसे में वहुआ अधिक आहि शब्ह सेटिंग्से

हैं। संस्कृत में विशेषणी की तुलन्। करने के लिए प्रत्य विशेषणी

िहाए दना कि नगड़िन्डी मिसर मि का दि न काए में शेड़ कि

नः में तुलना करनी हो ति १३ वर्हाहरणार्थः :--

। ई जिल शिल में

न्त्रीत — निर्वायतः , निर्वायतम क्रियाय — क्रियायतः , न्वरायतम

विद्युं — विद्युर , विद्यम स्० व्या० प्र०—१२

| मानकतम    | 6 | रावकतर  |   | किए। |
|-----------|---|---------|---|------|
| व्यज्ञेयम | 6 | व्यविधर |   | वान  |
| ग्रह्यम   | 6 | ग्रह्यर |   | अंदि |
| महत्रम    | • | 717.3H  |   | महत् |
| श्रीवतम   | 6 | अनितर   |   | मिन् |
|           |   |         | ^ |      |

(ख) मुखवाचो ग्रन्शे के अनन्तर वा तो तरप् तथा तमप् प्रमप् प्रमप् प्रमप् प्रमप् वा है वहां है। वा ईयस्त् (ईयस् ) और इप्रम् (इप्र)। जहां हेंगा के जाइने हैं। वा ईयस्त् (ईयस् ) और इप्रम् जाइने की इप्रम् जाइने की इप्रम् जाइने की इप्रम् जाइने की इप्रम् जाइने वा का विद्या की वा है। इन हैं। वा स्था के पूर्व, विश्वेपण के अनितम स्वर और जोति है। इन है। इन हो प्रस्थों के पूर्व, विश्वेपण के अनितम स्वर और वाता है। वस्के उपरान्त की की की की की की पहें। वस्के पह पह जाता है। वस्के की की की की की वहां कि वहां है। वस्के पह रह जाता है, वस्के का लग्ने, जीन्ये हैं। जाता है। वस्के पह रह जोता है। वस्के पह रहां कि की की वहां कि वाता है। वस्के हो अने स्वान हो अने स्वान हो। वस्के हो। वस्के हो अने स्वान हो। वस्के हो। वस हो। वस

ष्ठाधिष्ठ इाशोयस् , इंध्र गरीयस् , ग्रेट ष्टर्गार धर्गिक् मुपायस् , — प्रही अब्तावर्स ' प्रमिशिष्ट इपशीक्ष -- pok नेद्रीयस् , छड़ीर्ह — उक्रमी शित् — श्वीयस्, धनिष्ट त्रवीयस् , खाञ्चित લક્ર , स्रभांडम žh धरीप

स्युवसं ' स्थेह मध्री क्यावस् ' 多是 उन्ध रिक्तियस् , (क्रिलेष त्रेवर र यवीयस् , प्रकीष र भेवसं ' अधिक वह ष्ट्रज्ञीह 23± , मिर्मिहर द्रद्यातस् , 22 एजीड़ , मुक्रीएक <u> शिष्टी</u>क हिंदे गृह युवर्स ' ppl ष्टमीड़ दवावस् ' 73 30% प्राप्ति क्राक

Big

स्यविष्ठ

अवसं '

**स्थवीयस्**,

<u>प्रश्रह</u>्य

र्वेख

मार्गाम् डक् ग्राम्मे क्रमक

कि सिहाहोंने में हरुनेंने की हैं गाष्ट हुक ( 58 ) प्रमूर-80 है प्राचन-प्रमादिन एक प्राचन-मान्हेंन । हैं तिर्ड़ फिकीभने ताह निष्ट भि कि प्रमादिन प्राचन मान्हेंने की गान्ड़ प्रषट्ट ताह भि ड्रम है

ाकि एक एक फिलीसनी कहा। हैं जिड़े फिकीसनी जास जाका । गाम्जाह गिलाने कि क्रिकीय सह क्रिकीय निर्मात

किया का सम्पादक—कता किया का क्यं-क्यं किया का सम्पादन जिसके द्वारा है।—करण किया जिसके लिय हो—सम्बन्त किया जिसके निक्ते, या जिससे दूर हो—अपादान क्रिया जिससे स्थान पर हो—श्रोधकरण

। क मी क्री न करणे च सम्प्रहान निकास । अपार्नानाधिकरणे इस्प्रहः कारनानामा

-धीष ग्रीह नाज्ञापक सम्प्रता, सम्प्रहान और ग्रीह निमित्यों करण ये हः कारक हुए। इन्हीं कारको के व्यवहार में जिभित्यों । हैं जिए

#### lhkk

408

। गान्। इ

(क) प्रातिपदिकार्थेलिद्धपरिमाणवचनमात्रे पथमा-प्रथमा विभक्ति का उपयेग केवल यब्द् का अर्थ नतवाने के लिए, अथवा केवल लिख्ने और यृब्दार्थ नतवाने के लिए, अथवा परिमाण् अथवा वचन बतलाने के लिए किया जाता है।

उदाहरलार्थ —

किवल प्रातिपदिकार्य—प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द, जिसको हैं है किवल प्राति ( Crude form ) कूंद्र पाने कहते हैं।

ार्गड़ निका काल में मिली इंग्लं किंग्र—केंग्री शिक कार्क ( 5 ) किंग्र निका किंग्र मिली हैं स्थापित किंग्र किंग्य किंग्र किंग्र किंग्र किंग्र किंग्र किंग्र किंग्र किंग्र किंग्र

त्रीप्र के क्वन परिमाण्-जैसे सेरी होहिः, यहाँ प्रथमा विमाले कि सेर मेर चावल — के सेर का परिमाण विदित होता है। क्तिना चावल है । क्रिया के स्वित करों प्रथम विमाल है।

न्या केव के केव क्ष्म ( संख्या )—जैसे ' वाचक: ' कहने से कहे वाचकां का, ' वाचकों ' से के वाचकों का और ' वाचकाः ' कहने से कहे वाचकां का वोष होता है ।

— ह र्नेष्टिम् ( छ )

प्रथमा विभक्ति का उपयोग सम्बोधन करने में भीहोता है।

—: फ़िंह प्राप्त । ड्रीयह क्षियाः । हे क्ष्म्याः । ड्रीयह्म्यायो आहि । इसी लिए ६३ एव के फ़िल्हों रुएट । फ़िल्म ड्रिक क्ष्मिकी फ़िल्ह कि महाहिस्स डिक इए से स्ट्रें हैं फ़िर्फ पड़ी ९ ड्रिक एव सि के महाहिस्स एसस । ईितिई क्रीपनी किठाए ड्रोक्ट पि कि महाहिस्स की प्रद्वीत ।

हैं के कास्मित की कि वार पड़ी प्राप्त के कि कि सिमा कि एक एक

١.

#### । ईं कि हिं में काक नामके गफरी (१)

(२) इस क्रिया का सम्पादक कोई अन्यपुरुष पक्तवन्त हैं।, अब केहें पेसा वाम्य ने लोजिप जिसमें "गब्बति" ग्रब्ह आता हो, नेसे—

#### —हीइङा मार :मार

नन्मकृष गृष्टि 'एउपुण्यः किं हैं इंग् । हैं में एनान छर हें प्रिंगिछनेमक प्रमार । प्रमार ग्राहः :मार जोध्यः हैं में प्रजीसक , गण्यात हैं काक में दिसे काम गणिय के प्रतिह्वी गिष्ट हो किक हिए ,इंग्रः :मार' ।चन दिना ;तक्त हिंग हैं। किक हम प्रक्री भि में प्रणि के मेक के ष्टाणेमक ग्राक्त छिए। हैं ।किस्म

ने साथ करी का जिस शब्द का अन्वय जग जायगा वही कमें होगा; के निथ्यते' से यह पता चल जाता है कि कोई अन्यपुष्ट्य एकवचन की संद्या कमें हैं। सकती हैं। अब जिस वाक्य में 'सेब्यते' किया आवे जिसका सम्बन्ध कमें क्य हो से सिन्ध हैं। अन्य ने नहीं विद्या कमें होगा; जैसे—हिंगः, नेब्यते इत्यादि।

तिक तक प्रकाश में फलाईक की पड़ इसी ड्रफ प्रकार सड़ में क्रीसनी तमाथर सि ड्रफ प्रका का प्रका में फलानेसक प्रक्रि । क्रिं तिंड

## कितीया

308

# -मैक मित्रमगिरितृक (क)

किस किसही में में जिड़म गए ग्रसी एकिए में एकाह सिस्ही " मैक में नोणीए ," हैं हेड़क मैक फेट हैं 15ड़ाड़ काशिष्ट में हास । हैं हि गिमिगी ग्रस्य छड़ कि कामक

क्रीसाथाए वियमों के अनुसार कम नहीं मानते, न 'जाना' के सक्सेक क्रीतीस के पियाप विषय साथाय नियमों के अनितिक वियोप नियम हैं। इसी प्रकार और भी स्थता दिखाए जॉपने जोक कमें कि साथारण परिमाणनुसार कमें के अन्तर्गत नहीं होते, और जिन्हें कमें संज्ञा देने के जिए वियोप सुत्रों को स्थना क्स्ती पदी।

### -ाफिड्डी गिमेक् ( छ )

की की वतनाने के ज़िया विमिन विमिन का प्रयोग होता है; —: फ़ि

प्राचित्र हु पेक 'ार्क त्रीड़' संस्ट्र । हैं एतर कि तीड़ कम गिष्टाइह । तीरूप ग्रीड़ किम—पिग्ड़े किप्ट १०६डी सं इन्छ त्रीड़ । तिथमड़र्ष

# -मिक्र मि। अधिश्रीहरीक्ष ( ॥ )

ाफ, स्था, तथा आस् अतुकों के पूर्व गृह अधि-उपस्कं लगा. हो ते इन कियाओं का आधार कमें कहताता है; अथोत् छिस स्थान पर इन घातुओं की कियापं होती हैं वह कमें होता है; —: क्रेंसे

क्लिक्स इक्लिक्स क्लिक्सिक्स क्लिक्स न्याता । । 1 कि उर्छ ५० फिर कि

## म्यासिकं मान्न स्थाप्त के इन्हें — क्विना था। विकास था।

भूपितः सिंहासनम् अध्यास्ते—राजा सिंहासन पर बैठा है।

यहां ये कियाप पटरी, आसन और सिंहासन पर, जा आधार
है, हुई हैं इसलिप इन शब्दों की कम करों अपेर इसलिप इन शब्दों को कम किया होता जा आधार के आधार होता होता जा स्वाधार के अधार सिंहान स्था होता जा आधार के सिंहान सिंहान किया होता चिंहान सिंहान स

#### — **इ**ष्ट्रहोनीमोर्स्ट ( व )

अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ निश्च थातु के पहिने आते हैं निश्च का शाधार कमें कारक होता है; जैसे :—

। ई 157न णउत्तर्भ का गिम इंडन्ड अट—तिष्वीतिमीस प्रांगिस क्रियो है। इंड्या सा क्यानिसी क्ष्य भवन्मतिनिसी हिस्स क्रिया है। । ई गण्ड स्माक्ष्य क्ष्य क्ष्या है।

<sup>-</sup>थीर ६ में मारा क्रिया है, इसिवाय के ब्रियाय के मारा के क्ष्य है क्ष्रिक के क्ष्य है क्ष्रिक क्ष्य है क्ष्रिक क्ष्य है क्ष्रिक क्ष्य है क्ष्रिक क्ष्य है क्

न । गिनिडी कि नाथ है कुए कहके फ़र्गंछ न याम याम-नीमीछ डीए

—: नेहें ;गिर्ह

। 'ईमाग्रदीकृष्ट डीफ र्राप्रशिनी '

- : अधेन्द्रीहिन ( हे )

ती हैं हम्पूर्म उपवस्ति ने हम्पूर्म क्यानस्ति । हो स्वाप्त में वास करते हैं। हो क्यार में वास करते हैं। हो स्वाप्त क्यानसित् क्यानसित् हो स्वाप्त स्वाप्ति हो।

। जीमम डाम्हर्ष :गेड हन्ग्र

हर दि जाशास तनीन एस दिन मेत " डाउट्ट " गण हिए डोर्क में एस ,खीस ,हम ,गण है के वृद्ध " नीमन " मीफिन ,गण १ कि में एस ,हम ,गण है ।

१, २, ३, ३, ३ समी वास्तव में अधिकर्रण हैं अर्थर नियम वियो

। ई 153क सांकृष्ट में नक-तिस्रिकृष्ट निक

। ष्टृही धृंत्रीरिकाट्ट ने स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त ( छ )

्रा हिष्ट्रङ शीहम्दाक्त कुरिनार्टीझाएत्रिही न्येत्या स्था स्थापन

उमयतः, सर्वतः, भिक्, उपयुंपिर, ऋथी : सर्वतः, सम्प्रह

क्षित्र के मार—निक्षित्र हुन्डु क्रिकार मीटाई किस प्रमार क । क्षित्र प्राप्त दिन ड्रीक क्षित्र क्षित्र

('शिष्ट सिप्त', 'शिष्ट किन्नि' की ईष्टान्ड हे ग्रॅफरडान्डट के प्रम्ट—डिन है क्तान्क रिप्ताप '' कि " में ड़िन्डी छात्र के ' क्नि की भे ', ' प्रम्य प्रम्य '

। किति किति के प्राप्ति - प्रकृति धीष्ट्राष्ट

नवान् मेवान् अधोऽधः—नव् वाद्तां के नोचे।

<sup>9</sup> चिक् के साथ कभी कभी प्रथमा और सम्बोधन भी होते हैं ; जैसे— विगय दित्ता; धिगथी: कष्टसंत्रया: ; भिष्ट, सूर ।

किंतु संस्कृत में का, की स्थानीय पष्टी न खगकर हितीया बगती .है। अनुवार के समय हसका ध्यान स्खना चाहिए।

अधितः ( चारों और या सव और ), परितः ( सव थीर ), समया ( समीप ), निक्पा ( समीप ', हा, प्रति ( शीर, तरफ़ ) शब्दों की जिससे सिक्सिता पाई जाती है उसमें द्वितीया होती हैं, जैसे :—

प्रीक्ष ग्रिम् कं क्लार कि उक्री--किस्त : इस्रीक्ष मनकार : नक्सीप

सड़े थे।

से प्रिक रंग्रम के देह कि कि एम्डार—ज़क्सानी तिरीए डिह सींएर । एम्डी ज़क्सी

श्रामं समया निक्पा वा—ग्राम के समीप।

। ठाए भाइ—मुख्य ग्रह

। ज्ञाधन्त्रभावात । इ

कि 19नक १५५५ कि 1514—514 भारती होए रिक्ट १५५५ हो। । ई 1565 इस्ति (हीए के 19नम्) रिष्ट

<sup>-:</sup> इह , ई 151इ पि नयकिस पिक पिक पाथ के 13 इ

## -क्ष्यु फ्रिक्टिक्टिक ( तर )

प्रन्तरा ( बीच में ), जन्तरेण ( विषय में, विसा, खोद कर ) राब्हों -- किस सिक्स सिक्स प्रति है तिसे हैं किस में होते हैं । अन्तरा खो मो हिसे — सुम्हारे हमारे बीच में होते हैं ।

हिम कुछ एं में शिव के मार-मीगिय कुछीको न प्ररेक्त प्रमार

लामन्तरेय कीऽन्यः प्रतिकतुँ समर्थः—तुम्हारे विना दूसरा कीन वद्ता । है

। १९९६ झे में १६६३ में १६ है सिह क्षि में हिन्ही पि डिश-र्रिक

-ाफिद्री गिर्मित्रम्तर्गित्रहास्त ( 5 )

नानसा ।

शैक्र 10 द्वेर तितृ कत एमस इन्ह गाताम्ह 19क्षी ट्वेंक्स हम् इन्ह क्रमानंगम र्गाष्ट एमस 16 15 गाताम्ह कत रिट्ट हुन्ह हुन्म —: क्रिंगी हैं, हिति 1965 सि

नलारि वर्षीय वेद्म् अधिनमे—चार वर्षे तक वेद् पढ़ा। पहुंचं वर्षीय रात्तसः तपस्तसवान्—रात्तस ने ह्नार वर्षे । ाफ्नी यह जगतार तय किया।

कोशं कुरिता नहीं कीस भर तक देही हैं। सभा वैश्ववणी राजन् शतवेाजनमायता—हे राजन्, विश्ववण् । हैं किमल लागे से।

ह्यये वनविस्तीर्णा विश्वायानमाथता । इया वानरसिंहस्य जले चास्तराऽभवत् ॥

नहार्व एड़ की हि डेइरम कि (हि नमहुड) दुरमान रुम्पु कथिष में छह-ीथ विम्न नहार्व छित र्रीष्ट हिहि । थि नियम

"अायता द्य च हे च केव्यतानि महापुरी। "आयता द्या च हे च केव्यताणी स्विभक्तमहापथा

ार्गाञ्जा । एनश् ( ६ )

—. छैट ; ई छिड़ि फिट्टेन

पुनप् मुत्यान्त याब्द की विससे सर्विक्टवा मतीत होती है उसमें इसीया या पक्षी होती है ; जैसे :—

असं आसस्य ना द्वियोत-गाँद के द्विया की और।

उत्तर्ण नदीस् - नदी के उत्तर्।

। एकीड़े के कछण्ड़—मंग्रेकीड़ मानखण्ड़ के महस्र के प्रकेष्ट प्र रेड़िक्न रिव्यास्त्रीय होत्रीय हो सहस्र के

हैं प्रच गिर्म ग्रन्ड

। ई एएस पृत्तप में डिंग्ड रिंग्ड एमें कहें करें के एमें हैं।

नीइउनमाण्युर्न रिष्युमाण्यिहा गिमेन्द्रंपरा ( इ )

जब कि गल्यके घतुओं (वेसी घातुर् जिनका अर्थ 'जाना' हो जैसे था, गम, चल, हुण आदि ) का कमे सागं नहीं रहता है और किया निष्पादन में अरीर से ब्यापार करना पढ़ता है तो जस कमें में दिवीया आ

गुहं गुहाय वा गच्छति। यहाँ पर ' गुह ' मार्ग नहीं है, बिल स्थात है, और अरो में हाथ, पैर सथा गर्मा के और अरो अरो में हाथ, पैर सथा गर्मा है। यहि गत्यथंक दिलाना पड़ता है, इस खिए गुह, गुहाय दोनों होता है। यदि गत्यथंक धातु का कर्म " सार्ग " है। तो कंचल दिलोगा होती है; जैसे—पन्थानं याह का कर्म " सार्ग " है। तो कंचल दिलोगा होती है; जैसे—पन्थानं याह का कर्म " सार्ग " है। तो कंचल दिलोगा होती है; जैसे—पन्थानं

जहीं शरीर से व्यापार नहीं करना पटना नहीं केवल हिनीया होती हैं, कैं के नमस्ता हों हो अवति । यहाँ दर हिने के पास सन के हारा जाता है । जिसमें कि जाने वाने वाने को हाथ, पेर अथवा शरीर का शोर कोहें अज्ञ नहीं हिलाना दुलाना पड़ता; प्रवं इसमें शरीर-व्यापार नहीं होता; इसिलप् चतुशीं नहीं हो सकशे। इसी प्रकार:—

नरपितिहतकती हुज्यतां याति कीक । तत्तानं स्पुर्पम चितीश्वरो रहस्यपान्नाय न तृष्तिमाययौ । विश्वा द्वाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम् । अश्वरयामा कि न यातः स्पृति ते । पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम ।

। ह ।एिएडी । हिन्दे हैं। एक हैं। इहें।

हार, अस्तिक ( जिक्ट ) तथा इनके संमान अर्थ रखने वाले — किंहें ; ई किंडिसिन्स स्थान स्थान स्थान हैं ; हैं किंडिस नामान, आमान, आमस्य वा दूर, दूरेण, दूरात् दूरे वा।

वनस्य, वनाडु वा अल्तिकं, अल्तिकंत, आन्तिकात्, अन्तिकं वा । गृहस्य निकटं, निकटेन, निकडात्, निकड वा ।

. ६१--ए लफ लेह

( त ) हुत्वाच्यव्हरण्ड्राधनीय्वाचित्राधित्वाच्यास्याम्।। भाष्ट्रिक्ट्यहास्याच्यास्याच्यास्याच्यास्याच्यास्याच्यास्य

दुह ( दुहना ), याच् ( मॉगता ), पच् ( पकाना ), दृष्ट् ( दृष्ट देता ), दृष्ट् ( ग्रेकना, स्थना ), प्रव्हें ( पृद्धना ), मन्थ् ( सथना ), श्रू ( कहना ) यास् ( यासन करना ), जि (जीतना ), मन्थ् ( सथना ), सृष् ( चुराना ), नो ( से जाना ), ह ( हरना ), कृष् ( खीचना ), बह् ( होना ), यह थातुष्' हिक्मीक हैं : जैसे—

। ५ । छाह

<del>~~ 5</del>6

ह है। कि इस क्षेत्र है। इस वाले वातुएं भी द्विनमें के कि है।

। 10 की विषय भारते विकास शास्त्र । हैकमी स्थित ।

फिर ह कीरिक हैं निर्म हैं कि मन जाय की मह महारं, प्रिक्ट का कि की कि हैं मिर हैं कि का हैं कि मिर हैं कि के हैं कि मिर हैं कि मिर हैं कि का हैं कि का कि के अधिक के अ

, :फ्प ध्तीकृ (सिष्ट पे ) :ार्क बहुत के ": एप ध्तीकृ in ' , माम क्रीक्रक्य कि " माम क्रीक्रक्य महस्य '' , श्रीक्रक्य नाथन प्रमात मायायायाय " त्रीक्रक्य नाथन क्रिक्य '' :

हस्यादि कह सकते हैं।

। माजेन्द्रकुति नायम :ज्ञाहरू ग्रीमक क्रिंग ( ष ) ॥ :तम्प्रेत म प्रथम द्वार ।।

क्मीबाच्य गेर्फ धेनुः प्रथा हुश्चते देवै. समुद्रः सुमा मान्ये किम शजा शाम नीयते, हिप्ते, कृष्यते, वश्चते वा। फ्त्रसम्ब भारः थेतुं प्रमे स्मिन्ध हेनाः समुद्दं सुधा समञ्ज हाड्डा मामः नयित, हरति } हार्षितं महित्व ग

किन णिमाणात्रमेक्वीयक्वव्यानायं वाव्याव्याय । १६)

# । ( मृक्ष् ) । मि

- अंदी घातुषु जिनका अर्थ जाना हो, जैसे—गम्, या, हुण्
- (३) ऐसी थातुएं जिनका यथे कुछ समक्तता या ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे—तुस् ( जानना ), ज्ञा ( जानना ), जिद् ( जानना ) थादि । (३) ऐसी थातुएं जिनका यथे खाना है।, जैसे—भन्, यद्, भुज
- आदि। (३) ऐसी यातुष् जिनका कमै केष्ट्रै ग्रब्द ही, जैसे –पह् (पहना)
- उत्तर् ( बोलना ) श्राहि, श्रीर— ( १ ) ऐसी घातुएं जिनका केर्ष्ट्रं कमे न हो, जैसे—उदन
- । ज्ञीक्ष क्रिक्ट

-त्राम् साथारण देशा में के किस है वह सितान अथवा मेराणा-देन के साथारण देशा में के

शैक में कमें हें। जाता हैं, जैसे,

याज्ञुनगमयत् स्वर्गे, वेदार्यः स्वानवेदयत्। आयायस्यास्तं देवान्, वेदमध्यापयद् सिधिम्। आसयत् सिखेवे युखीं, यः स मे अहिंगितिः॥

वयात् जित श्रीहार ने यातुओं का स्वर्ग भेजा आसीजों को मेद का भभ समस्मा, देवताओं के अस्त किलाआ, बसा के हिराण, पृथ्वी के जल में विराण, वही मेरे यरपादाता हैं।

साधारण रूप सम्बारण रूप सम्बन्धः स्वांमान्छन् स्वे वेदार्थम् अब्दिः स्वां अस्तम् आस्त स्वां सिधः वेदम् अध्येत विधः वेदम् अध्येत स्वां सिखने आस्त्र हिंदाः सिलने आस्त्र

1 है जिंडे शास माजन ने मनता, यताना से प्राप्त है।

#### १०७-त्रिधा

(क्) सायक्तमं करणम् – अथीत् अपने कार्य की निह्न में कती जिसकी सब से अभिक निह्न हैं हैं हैं कि करण कहते हैं ; जैने –

—ई 151ई इ<del>ँ</del> ह ि निगम मार

। इं इनि । क्र क्रगक ग्रुग्क " कि " ग्रॉष्ट 'ई कग्रक फ़रक "िनाय" कंकीम्ट्र ई कि "िनाय" राज्ञान करिए है में निष्ठ है ये की ई उन्न के हा है निछड़े कैं। इस वास्त्र में जितने यादो का प्राप्त किया गया है कि से हें हैं हैं में सबसे आधेक आवश्यकता किसकी पड़ती ज्याने हाथ तथा जनपान होने की सहायता केता हैं। किन्तु नेप्पर मार की फार्मंड इस्से ड्रफ्, हुम्छ। गण्डेक्र मेंस्की छह हि गर्मह क हो में हैं किस यदार यो सकेगा, और योहे जलपात्र न न छाड़ ज़ीए हैं किंछ तिराहिस दिह स्मिहे—हापक्त स्था अह किएक मार्र में निधि हु से कि प्रका प्रशास पर दिए

इन हुन्हों हैं कएरमाह क्राधिक भी क्या हैं, क्रिन्त वह , हैं कग़क फ़रक " कि छाड़ " हिए। हैं क्रिक डें सू "के छाड़" माउ — किहैं ततार एकी दिल प्राप्ती कियर हन्सी हैं कियर दि स्थाउस भि करीष क्रिक उड़ाह है इनाह। दिक एउक कि छिछ हि नोर-किसी वाक्य में जो सव से अधिक आवश्यक सहायक

। हुं हिन क्राक फ़रक में निंह न में स्नाम

### —ामिक् फ्रिक् ( म )

सम्द्र " ई रिलंड इस ह सिग मार " क्या ई राज्य ग्रिक रास ज्यान् करण कारक का बाघ कराने के लिये वृत्तीया विभिक्त

: ई 151P

ş

" पानी से " का संस्कृतानुवाद् ज्ञल गब्द के तृतीयान्त से होगा; यथा जलेन—रामः जलेन सुखं प्रहालयोते।

-ाफ़िक् श्रेहिक किहार ( It )

न्यात स्त्राचन से व्याप्त हैं। हिंदी हैं स्वाप्त स्वा

रामो हन्ति—कर्तुवाच्यः, रामेण हन्यते—कर्मवाच्य । रामः स्विगि—कर्तुवाच्यः, रामेण स्थ्यते—भाववाच्य ।

अहं जीवामि—क्त्वेवाच्यः, स्रया जीव्यते—भाववाच्य । घ ) प्रकृत्यादिभ्यं वयसंख्यानस्–

, ई ति।ई ।एति में पिष्ट ( झाणमन्ट) झाए तिस्य होशह हाएक स्थास्य स्थास्य स्थास्य ।

नाझा र्यामेाऽयम्—यह रयाम नामक है; सुखेन जीवित—सुख से जीता है; अर्थात् सुखपूर्वेक जीता है; ग्रियुः क्लेग्रेन स्थातुं शक्नीति—बचा कितता से खड़ा हो

अर्जुनः सरजतथा पठिति—अर्जुन आसानी से पढ़ जेता हैं। नोटः—इन सब उहाहरणी के हेंखने से यह स्पष्ट हैं कि यह पूत्र प्रायः उन स्थलों में जगता हैं जे। अप्रत्यों में कियाविशेषण् या में पिस्पेषण् वास्य कहलाते हैं। उहाहरणार्थं ऊपर ने वास्यों में में पिस्पेषण् वास्य कहलाते हैं। उहाहरणार्थं ऊपर ने पास्यों में आप हुए तुतीशान्त " प्रज्ञान—Naturally ( adverb ) या By

nature ( adverbial phrase ) से, नासा—By name ( adverbial phrase ) से, सखन—Happily अथवा In happiness ( adverbial phrase ) से, सखन्या—Easily difficulty ( adverbial phrase ) से, सखन्या—Easily difficulty ( adverbial phrase ) से, सखन्या—Easily होते हैं।

### ाम्किं ग्रिक्ष ( F )

। काइ कर्ल फर द्रुप निमुद्र

प्रजयाप्ति अथवा कार्यसिद्ध की "अपवर्ग " कहते हैं, और ज्यावर्ग " कहते हैं, अपि कार्यना नार्यात्ता किया मार्गनाची का प्राप्त का वार्य कराने के जितने " समय " में या जितना अव्हों में वृत्तीया होती हैं, अथित किहद हो जाता है, उस " समय " "मार्ग" चलते चलते केहिं कार्य सिद्ध हो जाता है, उस " समय " अपेर "मार्ग" में वृत्तीया होती हैं, जैसे—

मासेन व्याकरणम् अशीतवान्—महीने भर् में व्याकरण् पड़ जिया, अथीत् महीने भर व्याकरण्यवड़ा और भक्ती मीति आग्या, प्रवे पड़ने का कार्य महीने भर में सिद्ध है। गया।

; क्षिडि इप क्रिस्ट में उस सार्त-मान्तरीप क्रिस्ट मिल्रिंस आक्रम सिड़। क्षिड इप क्रिस्ट क्षिट क्षिट सार्व स्था प्रीथपट । एक्षी क्षिट अड में पेष्ट जाड-मान्तरीयिनी हुंपूर्ण : सित्तर में म्हीस्रिटिंग-मान्तरीक्षी क्षित्र समीषष्ट :सिन्ही एक्ष्रमेहिंग

1 15 万石 मित्रक मित्रक में प्रस कारा है - कावास मार में कहानी ख़तम । 1का द्वि मिर्दित में न्ही हाए—:हारू तिर्मने :र्नेडी :स्रिप्ट

। छ ) सहसार्यसायेसम्बोगे वृत्तीया

रायः जानक्या सह, सार्क, सार्थ, सम वा गव्हति—राम — छिंह है । इसके प्रमिय में स्तीया व्याती है ; जिस् सह, साक, साथ, सम, इन सब ग्रन्थे का अर्थ "साथ" होता

—: प्राक्रम सिङ्ग । ई तिहा छाछ के किला<del>र</del>

म कि जामहुड - मामार्गमा किला इस :रैनाव लायहुड । ई काह छाछ के ह्यू किमे—जेव्हा किमे इस प्रह्यू

। किंछ छाउ र्मि—इकि इस ।एम । ति सि सि याय यानकी की खेरा ।

। ई काइम छास क रिष्णीयहा हावें: सह स्माति—उपाध्याय विद्याधियो के

त्तीया जगाई जाती हैं। में निक्त स्थानीय है त्याया जाता है। किन्तु संस्थत में निर्ने सिप्त भुद्र , शादि के साथ तो यहद शाता है, उसमें हिन्दी

- किंह हिं किन्छ हिं क्रण हो के के में फिक्तीमंग्री किन्धण एफ एक्ट्र ( अलग ), चिना, नाना शन्हों के साथ तृतीया, किसी । माम्रमिन्दाम्।हेर्म्नीनानानहिष्ट्र ( क )

रामेण, राम, रामाट्ट विना द्शस्था नाजीवत्—राम के विना

। मही द्वित एमएड

सीता चतुर्शवयाणि राम, रामण, रामाद् वा पृथ्यवास—

जल, जलन, जलाद विना कमलं स्थातुं न शानेनाति—जल के । डिंग एस हे मार कर एंड इंग्रेंड । तिसि

अयं, असेत, असाह विता नरे। न जीविति—अस के विता विना कमल नहीं ठहर सकता।

अलग रहते थे। मि किछणा पाकि कर्जन-क्रमकाण्यु :एर्क्डप्राप् :कर्जन । 1र्तिः द्विम स्वरूप

# :प्राक्षिह्यानिष् ( तर )

一節 निर्धि । एति है सिर्फ है कि हर हिए हैं है है है है है है है है है

हतुरुमें गार्फ्य तर विहित्र में लाउर है-तर्न-के डिज़ी पि विह स्रियाः कस्या कुत्यः — स्रिया कमर का कुवड़ा है। । हुं हिंग्फें कि में एसे — इंड म्हेंग किंग् । हुं १५५६ । इस मास मध्मीरी — :प्रशिव म्रोक :प्रध्नीरी । ई ाहार एक प्रमु हिड़क्ड़े — हेर्नर हिरा होए सा है। । ानक कि ग्रिष्ट क्य--: प्राक । प्रजृष्ट

। है 151ई में

ें तुवा " तथा " वपमा " इन दो शब्दों को छोड़ कर भेष स्तीया तुस्य (समान, वरावर ) का अर्थ वराने वाले आव्हों के साथ तृतीया

ईस्लास्य, कृष्णेन वा तुत्यः, सहयः, समा वा—कृष्ण के वरावर

क सिम न्योंक्ट—हमिल नासील क्वाब्स नासील—हर्योंक्ट भीम के । १ हैं । इस्तिस क्वाब्स क्वां के ।

ोंक्रिन मकाप्रम नासम र्फ़ क्रम<del>िन की मिक्राप्र मिक्र का सम क्रिक्न क्रिक्न</del>

#### १ विद्या

मां जीक्वाद्श्रक्याद्हासी: श्रुतस्य कि तत् सदशं कुजस्य। नुवा थीर उपमा के साथ तृतीया ही होती हैं—''नेत तुजा उपमा वा''।

# ामिक्क किंद्रे ( ह )

न्यथना पक्षी होती है; जैसे—

1

188

\$

2

जिस कारण या प्रवाचन से कोई कार्य किया जाता है या होता है उसमें तृतीया होती हैं; जैसे:—

पुरवेत रहते हारि:—पुरव के कार्य हो निस्मे हैं। । ई 1535 में क्यांक्य के कार्य स्वीत हैं।

-: 1194 हैं विहि कि मिट्टम में हुई

। ई किंग महानि नय-नीत महाने । ई किंग के सहाय में होना है। नेनापराधेन दण्डनीय नियम से सहाय है। । ई किंग महा होड़ नियम से सहाय है।

विद्या देशा हेन्स् विस्ताया स्वाया स्वया स्वाया स्

# 部方声一つの多

तथेव सोऽभूदन्वथा राजा प्रकृतिरञ्जनात् ॥

( में ) क्ष्मेणा यम्भियोत स सम्प्रास्त कहते हैं, जैसे—"शह्मण की गाग हेता है"—गरां पर सम्प्रास कहते हैं, जैसे—"शह्मण

। ई नाइस्म "जाहाय" रम डिक्- है । इह गा कि नाइम्म हैं कि हैं ।

गमहुष्ट के मफनी सड़ । ई तिन्धु फिहुन में नाइष्पस न्रोप्ट शणक्रारु"—रिर्ट शार्गड़ में फिहुन "णक्रारु' में एग्डाड़ुट के उपर । 15 कत्त्रपृ क्रियू—डीड़ क्रान्त्रपृ द्विम जाक्य क्षित्र "। तीइड़ în

( ग ) हरवयोनो नीवमाण: ह्य थातु के येग में तथा हव् के समान अर्थनाजी थातुयो के गेग में प्रसंश होने वाला सम्प्रदान कह्ताता है ; जैसे—

। ई िताम इन्हिन कीए कि फ़िनि-कीए होनाई होणनी (१)

हिन्द्र द्वालकाथ मीहका राचानि जड़के की जहूह अच्छे

हुर हिन्छ<u> मुक्तव</u>र तेहरा स्थाप सार्थ हिन्द कुरा स्ट ( ह ) ं । ईं शिफ

बाप हुप पुरुष की भाजन स्वादिए नहीं तगता।

हैं "एउए" ानान मिंड एन्स में माराध में हैं जो पापड़ाइंड ऑफ पहाँ पर उद्हरिया नं हे में मिक से प्रसुर होने वाले "विष्णु"

। हुँह फिह्न में छाएकपू और छात्रकान, निप्पनी प्रजिस्ह हैं, क्लाइ " ।लाइ निंड एमर हे रिष्ट्रड्रक में २ ० न एउड़ाड़ हैं

### "धारि" ( उधार सेना, कुन्ने सेना ) थातु के येगा में महाजन 'कुन्ने ंपिमहर्मित्र ( घ )

युवासः अय्वप्तये यात धारवति—त्यासने अय्वपित से एक सीक्रमं किया है। नि वाने, की सम्प्रहान संज्ञा होती हैं, जैसे:—

विया है। जायर छाछ क्यू हं मार ह इन्होति—होएज़ एक जामार द्विन्होति

# :Pik तीप प् iनीषाण्ड्रीयगृहकू ( F )

1 ई 157न धिक प्रथ प्रनिष्ट किशास—हीध्यकू घाष्ट्रपु क्षिष्ट --:फिर्ट ; ई फ़िर । उत्पत्त माइसम हो ई फ़िर फिर्म प्रफर क्षेत्रही में गिर्फ के फिहाए काि नेक्ष्य क्षेत्र नाम के फिहाए क्र अर्थात् कुर्य, दृह, ईव्ये, तथा असूप् थातुओं के येगा में तथा

खलाः सच्चनेभ्य असूयन्ति—दुर लोग सच्चनो में पेब निकाला

हेमीयनः पायडकेम्ब ईन्यति सम—दुवीधन पायडवी से ईन्यी । ाहम्स

ारि किरमें हुं हो कि गिर्फ जार-जार है। उपर के प्रकार में हि ।जिस-क्रिक्ट गाणकार ।जिस । प्रकी पार्क

#### हामह्नहाभ होष्टमह ( छ )

शयनाय इच्छोते ( श्रांयतुम् इच्छोते ) —साना चाहता है। उत्थानाय यसते ( उत्थातुं यसते )—स्टन की कीश्रय करता है। भरणाय गङ्गातं गण्डातं ( मतुं गङ्गातं वाका काता है। । इंग्लाहं के जाता है।

हानाय धनमजैशी ( होते होन्समन होते ) न्येष्ट्र प्रमाय है। । है ।

—ाम्डाह प्रिक्रे चतुर्थी नाच्या—

। अथात किस मिल के महार्क्त मिल के किस के मिल किस किस किस । अधि के किस किस किस । अधि के किस के किस किस के किस के

। ई 151रम कि मेड मने के कीए—जीहम मेड हे कि

भनाय ययतते—धन के लिए प्रयक्त करता है।

। ई 151ई मही के ड्रेड्डिंग म्हिन-नीड़ी।ई माकड़ार्म :कूषि

( र ) अथवा जिस वस्तु के बनाने के जिए क्सिंगे हुसरी वस्तु का आस्तित्व यहता है, उसमें चतुर्थी होती है । जैसे

। ड्रिक्क म्रजी के (निम्म) ड्रिया-माइ छाउकाए

। कि मिल्ला स्वर्णेस—में के किए सिक्त

प्रजी के सीए कि माणुरीए एन्स भिन्नी रेगक ड्रेक ब्रीए ( ह ) —फिर्हि ; ई क्षिडि फिट्रान्ट में माणुरीए छट हि छाह एक्सी

काल्यं यशासे नाश के लिए काल्य, अयति काल्य से यग

नाह र कीए ज़िष्ट कीए प्रकी के नाह—प्रानाह :कीए 1 ई काह

. : विशिष्ट्र गिमिक व ष्ट्रिक्रिशिष्टि ( तर )

'मिक'' कंछर 1ई कुर करिम गरिम एक हाथ कनाथक्ष कुछ वह होश्य

न स्तुयी होती हैं, जैसे—

—: प्राक्रप सिन्ने । इन्हें । सिन्ना राज्यार

प्रज्ञी कं निक्त कि फिन्म—( जीए हुनिष्ट नीक्टिंग)—नीए फिन्हिन । है क्तान

हुन्सी ,ई ' जीर हुंतार जीतार ' थेथ थेथ का प्रमान छुट्ट भूष ,ई इन्द्रिम गरिय क्व ' अनेतुम '' क्व क्व क्विय क्ष क्व क्ष अनेत्र मूं इंड्य '' क्व '' भूष्टिम है '' जीतार '' क्ष क्व '' मुद्देश ''

क्ष्यकृत – (:किस्मान होषोक्युत्तमसुद्धान ) – शिस्स्यान । है हिस्स्य अवस्थान । है हिस्स्य अवस्थान । है हिस्स्य

हमप्त कि ग्रिह—(फड़मान नृषीणियं इंप्रम्पर)—प्रद्युगमन ईप्रमण्ड । केम्स ग्रह्ममन पृष्ठी के नंग्रस

सनय गो सिमान—( वर्ग गन्तुं गो सुमीच )—वन जाने के लिए गाए

नमः, स्वसि, स्वाहा, स्वया, अर्च, तथा वपर, यब्दों के थोग में चतुर्थी

— डेसी हैं। विस्थात विस्थात हैं। विस्थात । अध्यात विस्थात ।

हिन्द्रीय वपर । विस्तः स्वया । । कि सीष्ट नीड्राष्ट अष्ट-।ड्राह्म क्सार विक्रिक्षि के सिक्षि क्षिति । विक्रिक्ष हि ए। कि मार - धार कि मार - धार हो। रामाथ नमः, तुभ्यं नमः।

हैं सित होरे: अवस्—होरे हैंग्यों के जिए कासी हैं।

श्रव मल्वा मल्वाय --पह्ववान, पह्ववान के जिए कार्रा है।

। हाजीएराम्। इंडान्फ्येक्फ्ने ( ६ )

जब अनाद्र हिलाया नाता है तो मन् ( सममना, दिनाहिगायी ) घात

ड़िन भि रवाप्रव के कन्ही इस्हु मि— न्निम कि छाएड़ छिड़ कि ह — कि में चतुर्थी या द्वितीया होती है; जैसे

ससम्प्रा

# भिट्टिम-३०१

। ई निज्ञाम्ह " होंग " म " गर्म किन हि. ग्रॉप मार" र्माष्ट " इंहे " में—," ईंहिरा हिए र्क इर्म " जात्रार कि इर्म महामार " के डार्क " प्रातिमङ्ग ई 1 हेंग हैं एक से ठार है है। अब पड़ा 1 " 1 है ए जिस है है " —रिहे हैं हेइक माज़ाएए रिट तड़ एकए हुरू हैति रिस्ही मुनाज्ञाभ्यम्। भूवम्। स्

8}--०ए olbo off

#### भिष्ट्रम निज्ञामक ( क्र )

जासहस्य के बच्च सद्ध । ई किंद्रि धिक्का में नाज़ाएष्ट क्रीथ्य क्रिक्त के प्राप्त कि किंद्रि के जाया है किंद्रि के अपन्य कि क्षिण के अपन्य कि किंद्रि के अपन्य कि किंद्रि के अपन्य कि किंद्रि के किंद्रिक किंद्रिक

स प्रासादात् अपतत्, इनात् पणीन पतन्त, भामाः ज्ञामाः

### (ग) जुगुप्सानिरामयमाहायानामुपसंख्यानम्

वद वक कमें, से न हहा जब तक कि उसे फल न मिल गया।

वस्तैवस्माह्रिस विस्मावः परं न वसोऽस्मि। प्रत्याक्ष्मः पुनरिव स मे जानकोविप्रवेगाः ॥ पापाज्युप्यते । धर्माध्यमावाति । कश्चित्कारायम्बाः ।

। ह फिर्फ्रिक्शिक मिक्किक ( व )

( ह्य ) इतन्त्रीत क्ष्मान्त्रीयक्ष्मां च ।

यनथुराजिनहीते—समुर से चन्ना करती हैं। यनथुराजिनहीते—समुर से चन्ना करती हैं।

नी होगा— '' श्वेशुरं वीष्य रथ्या वा जिहेति, '' शर्शात् सपुर की देख कर चन्जा करती है, ' श्वेशुराविज्ञहोति ' में 'रथ्या' या 'दोष्य' प्रकट नहीं किया गया है

करती है, ' श्वधुराधिबहोते ' में 'ह्यूग' पा 'दीवप' प्रका नहीं किया गया है इसिनिप ' ह्यूग' का कमें ' श्वधुर ' पद्धमें में हो गया।

, आसासन्तिक्यते—कासन से देवता हैं। ज्ञासनिक रूप पूर्णकृष से प्रकट करने पर इसका आकार

नी होगा:— ' श्रासने उपविश्य स्थिता वा प्रेयते " अथीत् आसन पर नेठ कर् देखता है। '' श्रासनाध्येयते " में 'उपविश्य' या 'ख्रिया) प्रकट नहीं किया नेया है, ह्मिक्य, '' उपविश्य " का आधार 'आसन' सप्तमी में न होकर

। गणा हिं में भिद्धि

: Бम्गीमिन्धिश्राणुग्राम् ( **म** )

जिससे कोई वस्त या तरत हुर किया वाचा है या सभा किया जाया है

। इ १५३५६ । इ. हा। हे हि—हो। हो। हो। है। नह अपादान होता है; जैसे—

है कि निड़ ह पाए रीक़ कि निष्ठ कि कि इंद्रुव कि कि कि रिक्रि एए ड्रिक । ई राजभ रूड हे शार कि हमी—छीएग्रमनी ज्ञाश हमी

माय की से हेर करता है और ऐस कि नम से, इसलिए जो और पाप

में अपादान कारक होने के कारण पंचसी का प्रयेश हुआ ।

तीखन्मीनोहज्ञानम् १र्थनम् ( छ )

जब कोई अपने की किसी से छिपाता है तो जिससे ज़िपाता है वह

निहें हैं छिड़ माड़ामह

" हे राजाम" पृष्ठीसद् है राजाएही " हं राजाम " कि मिण्ड एउन्हें प्रगृह है। मातुनिलीयते कृष्ण:—कृष्ण थापनी माता से छिपता है।

अपदित कारक हुआ।

मिर्मितिष्योतिष्येषि ( क )

<u>—र्फि: हैं 1ताई नाज़पष्ट फर्म मन्छ 15 क्रिया</u> गुरु कुछ ई जिल्ह कि मुखाम । ज्यादा है जिल्ह दिश कर्ने पुर मफ़्ते हिंद और मिल का मनुष्य से और निर्म

केरक नार गाए हे हमीाव्यवी—ावगाएतज्ञीनी वामधीक । ई 15इए छ एक्सिट-- निष्टा है।

उसने ।

सर्व हो देव के क्रीमिशिष्ट में प्रछी के विश्व हर्व हि गिष्ठि कर अंपापकाह् गाँग च उति—अव्यापक से गाँगत पहता है।

। है होए किह रम नाष्ट्र

:जिक्म :कृक्नील ( त्रः )

। ई क्राक नाज़गर मारु ग्रजिएड हुँ "मारु " "फ्राक झीए " एक ' छिति ' वहाँ "अभिजायते " का कता "काश " है, अर्गर इस कता न मास्यायाय के साम से क्षेत्र है। होवा है। <u>—रिहें हैं 151ई नाज़पह प्रगर की है। है है है जिस</u>

:हिंद्रिष्ट रिवाहिष्ट ( 5 )

जिसके कारण डर मालूम है। अथना जिसके इर के कारण

<u>—किंह ; ई हिइक नाज़ापष्ट ार्क प्रापत सर 15 किंग्स ।हज्ञ</u>

। ई 1572 हे गरि—निर्म हार्गह

र मिलिएड र्रे " मोस " मिस " मिस " मार के स्पर में हड़ । ई म्ड हे गॉस—मुक्स ड्रीवस

। ई मिड़ाएए

है एगा के एम " मिम " एउ " जिएक में मि है है भीमाङ्गणासनं मित्रम्—भीम से दुःशासन के वनमे के विष् । फ्लिन्न सिप्त कि निज्ञती में क्राम—क्रानाप्रकान गेम क्रा

। ई नाज़ागृष्ट ग्रजीसुड़

ftte-op ]

-भिष्ट्रम हत गिंगुमनीक्राक्रम्याम्ट्रक्रम ( ठ )

। है । हाक कार में क्रीभड़ी सिम्मे माध्य ब्रह है किक ड्रेकिड़ो दिहू हिस्ही कि है किस क्षान से किसी दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती है तो

क्तीमनी ।मध्य इंग्रह क्रमान रि.इ. इम ई रिग्रक द्राध्यती रि.इ. रिम्प्रकी प्रिक् वर्ष्य पार्ट ह्वमः वेजवासिस्ता-

— कि ; है । ठार । एन्द्रा में स्निम्ही मिम्रक राज्य है ।

— हर्नेष्टि विह मस गृहात् प्रयागः वीजनत्रयमस्वि अथवा मम गृहात् प्रयागः योजन-

योजन " है, हसिलिए ' तीन येजन ' प्रथमा में अथवा सप्तमी में एम्खा नित्र" इन है है। देखित दिस्त कितन दूरी हिला किस् में मीपनी मिन्में प्रहो जिस स्थात से दूरी दिखाई गई है वह " घर " है, इसिव्य पर

कर्णेपुरात् प्रयागः श्रद्धाद्मावेषनानि श्रद्धाद्मायोवनेषु वा। —: ई रिक्रम हि एउड़ोइट ज़िल्ह अक्य किंद्र । ई एक

है जिस समय से किसी दूसरे समय की दूरी दिखाई जाती हैं । ज्ञीकड़ क दिक:एकि:मङ्गम:किन्मुशङ्का ज्ञाभशक्षाहा

वह समय पंचमी विभिक्ति में खखा जाता है।

कीमनी मिस्रम इंग्रह कमान रिंडू इन हैं शिल ड्रांशनी रिंडू निनली ऑक -फिन्क् मिसुस क्रीजाक

मार्गिष कि महत्त्व मार्गिष्टिकितिकिना के प्रमहत्त्व की पूर्णिमा — किंह ; है 151क 19क में

इसारिह

किरम में "निहिम" एकी छड़ है हुए ड्री छिड़ी छिड़ कि निहम कर ग्रीए ड्रैड किन क्षा किन है है। इस हिलाई में है कि सिन किन किन है।

—ई िहसी प्रमार थान्य उत्ताहरण हो । इंह

अस्मात् दिवसात् गुरुष्येर्येमा दशस् दिवसेतु ।

आश्विनमासस्य प्रथमदिवसात् निजयद्गमी पञ्चवित्रातिद्विसेषु

### 布科育 印譯 ( 5 )

一:净形 वस्तु का तुनासक भेड़ दिलाया जाता है उसमें पञ्चामी होती हैं। भिन्ने मिली गाउँ के फिली पर प्रमित्ने प्रगाया नामक हागाउँ इंचलन् अयवा तरप् प्रत्ययान्त विशेषण् (इंखिए नि० १०३) के

में निइन प्रजीसद्र हैं फिए एमिड़ी इसे एक किस एक ई निइन र्ज उद्हिएएँ। में " वहाने से एव। करना अच्छा है," यहाँ ॥ हम्प्राप्त परं नास्ति, मोनात् सलं निधिष्यते ॥ । :फि उंग :ामाधाणाय स्क्रह उंग उँहा क्य अयात् स्वयमि विगुषाः प्रथमिस्वत्रितात्। माता गुरुतरा भूमेः खारियतिचतरस्वया। वर्षेनाद्वत्यणं श्रयः तद्भावे सद्व्यस्त् ॥ । मुम्छीाए हीएइन १५ :एड होहर्ग्न किय

—: प्राक्ति भिट्ट । हेड्ड मिक्टिक्

一: 6%

। है हिन पि से मीस अपनाय से गिता देंगा है। इसरे के घर्म से अपना थर्म अच्छा है। । जिन इन्हें छुठ सिनोस । हैं। से प्रमुख्य हैं। अपने हैं।

#### मित्रम

( क ) अधिराधिकरणम्— जिस स्थान पर जेहि काथे होता है उसे अधिकरण कहते हैं।

नह पाठ्याना में पुस्तक पहता है; यहां पर " पाठ्याना में " अधिकरण है। ( छ ) सप्तमी अधिकरणे—

अधिकरण में सत्तमी हैती हैं। इस नियम के अनुसार पारशाला शब्द की सत्तमी में रखना होगा ; यथा :—

। हीठम कत्रमृ गिराहा ।

(ग) यत्रश्रमिय्रित्वम्

કંડ્રેલ

हें। हे मां स्वाधित से से क्षेत्र के से कालित्स सच से वहें ।
हें । हें।
कि किला वहुत्यार होंदा के लाग में काली गाय बहुत दूध

नीषु कृष्णा बहुसीरा, राशों में काली गाय बहुत दूथ या गवां कृष्णा बहुसीरा हैं ने वाली होती हैं।

हि हिंदे हैं हैं। हैं हैं। गुर हिंदे हैं। हैं हैं।

-मृष्पिष्ठभाभ मधीम म प्रमुप ( म )

त्र ) पर्य य नायम भाव त्र हुत्तर कार्य का होना प्रति है। विस्ति कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य है। विस्तु कार्य है विस्तु कार्य है। विस्तु कार्य है। विस्तु कार्य है। विस्तु कार्य है। विस्तु कार्य कार्य कार्य है। विस्तु कार्य कार

सुर्वे अस्तानो नोपाः गृहस् आन्छन्—सुर्वे के अस्त हो जाने पर मनले १ पृथं कर चले गए ।

एके वन कि कार-साथान् साथान् का के वन वने जाने पर । 195ी गाम प्राप्त का ने अपना प्राप्त स्वा।

समें यानीत समें यहसः —सुरेश के गाने पर सब हॅस पड़े। समें यानानेय स्वामा रोहिति—सब के की जाने पर स्वामा रोती है।

वहाँ पर सूर्य के अस होने पर ग्वालों का घर जाना; राम के वन जाने पर दशस्य का प्राय त्याग करना; सुरेश के गाने पर सब का हॅनेना, तथा सब के सा जाने पर स्थामा का रोना प्रतीत होता है; ह्वािबय सूथे, रामे, सुरेशे, सर्वेषु ये सब से स्थमी में हैं।

नार्गाम सम

हिंह के क्षेत्र avidanimo N. क्षेट्री में हिंदिष्टे—अिंह कंस्क्रें में क्षेत्र हैं कि क्षेत्र हैं कि स्टिस्ट के क्षेत्र के के क्षेत्र के क्षेत

—की राष्ट्र , ज़ीनी हुए में रिष्ट्र के प्रग्रह—१११ के नाथित मध्य प्राप्त प्राप्त के किस के प्रशास्त्र की स्था

प्रज्ञी के प्रक्र कीपनी गरिन्डी प्रज्ञी के प्रक्र कीपनी गरिन्ड प्रज्ञी के मज़्यम् कीपनी ग्रिन्ड प्रज्ञी के मज़्यम् कीपनी पिरुट्ड प्राप्त प्रज्ञी के मज़्यम् कीपनी पिरुट्ड गरिं प्रज्ञी के प्रक्रियां क्रिमीनी पिरुट्ड

ाक रिकास डिट्ट किम्स २ क्या फिक्सीसमी :इ ६ मोथा । हैं िताप में १ ई गिर्फ एक एक इस स्किस में हिए डिट में हैं िताप प्राप्त एक ए एक एक कि को हैं याद क्ष्म (में ४०१) राम्स एक किमीएक इनक्स एसि हैं एक्सी क्षम (मानेम विश्व है एक्सी स्वक्स एक किमास के हैं हैं है। इस काम हैं एकस एक्सीसमें किमास के इस एक्स के एक्स के एक्स के एक्स के एक्स हैं एकस

धिए डिम डें होत् प्राधड़ी एनक्स डीएड प्रगत ।एत प्रक नति सम्बन्ध विशेष हैं। जहां स्वामी तथा भृत्य, जन्म तथा जनक, ह । ई कि है कि प्रका क्वा क कि कि प्रकार मार्थ हो है । है हिन में एकि प्रधा कि की है कि फिक्स कि सूच सुच

#### 189-589

। गिन्हें उत्तर में स्प्रिक में निन हुन है गिरिपट

गिर्म । क्रमुर । किएक के विध् कार्य करात । उसके किए की ाष्ट्र इसी इप गत्रम सह। हैं । हो ' मूर है मार्निस

'गर्म' र्रोष तुंडा हे ।एकी है इनक्य हे हरू । क 'गर्म ' इहए ताव्हितवान् ।

ह्य मम:माष्ए। ई पाइमें निई ह्यू ग्रीष्ट इन्होर्ग हन्स्री तेत्र से सम्बन्ध हैं।

सम्बन्ध है तो गीविन्ह के पुत्र का खोर इपास का। हो, गीविन्ह का

रिक्रा सन्वन्ध के विविद्ध का के हिंदी भिन्न के विकास स्यामः गोविन्दस्य पुत्रं ताहितवान्-

-: फिर ; ई फिरक क्रगाष्ट्र

वह वे। सन्ना का सन्ना से अथवा सन्ना का सवेनाम से सम्बन्ध

,1537 कि एक्स होई स्वार की किया है। स्वार नहीं रहता,

मिक्स , दाया , स्वासी हैं , तेंबत , केंब्र हैं । इस " स्वामी राज्ञः युरुषः—राजा का युरुष ।

तथा भृत्य " का सम्बन्ध हिखाने के " राद्यः " में पधी हुई है।

नालस्य माता - नाजक को माँ।

वहीं हुई है। म "वानस्य है, और इसी की हिखलाने के जिप "वाजस्य" में भाता ' जननी श्रयीत " पैद् करने वाली " है, एवं इसमें "जन्म-र्जाह है " । जान निष्ठे । है । है । हो । हम र कि । हम हम हम ।

-जीप्र ' प्राच के नामज़ी कि छिड़ ग्रीष्ट हुँ एनम्पर "धाकाप्राक" मिछड़ केप । ई है। कि ' । इह ' र्जीक ई फ़राक ' डिमी ' रप डिह । ।इंछ ।क डिमी—:उछ :।णक्रिमेंस्

। है हेड़ छिए में ' शफार

### रिफिष्टिई डिग्म ( छ )

क निए हर जेंग्स है एउड़े हज़ा के लक्ष ड्रम—हीसर :16ई एउहरू नहता है वह और 'हेतु' शब्द —होनों वन्हों में रक्के जाते हैं। जैसे:— ननिक्र पर क्षेत्र, युव्ह का प्रयोग होता है यो मी युव्ह कारण था प्रयोगन

अयोजन से रहता है।

। है हेह रिका में मिह "रिक्ट में हैं है । में "अन्तर का कात्या या प्रयोजन ''अत्र'' है, द्सलिए ''अनस्य'' में

अध्ययनस्य हती: काय्यां विष्ठति —अध्ययन के जिए कायी में दिका है।

यहाँ पर हिक्के का प्रयोजन या कारण ''अध्ययन'' है, हस जिए ''अध्ययनस्य'' और ''हेतोः'' दोनों में वच्ठी हुई हैं।

# ह एिक्सिन्द्रम्यान्द्रेस ( ए )

कस्य हेता: अत्र वसति भार होता अत्र वसति या या केन हेतुना अत्र वसति

ज़िस् ''क्सि'' माने स्वानिक है, हसिलि' में प्रक्रि भिक्ष में प्रक्रि में एक्सि में एक

मृमहित्राम सिक्सि गिरिम्पीम्प्रमिनी ( घ )

क्टिंड स्मिनीक र्नास्मन् प्रयोध <del>नि</del>मीनी ज़्मश्रीक :िह एरेक क्रमात् हेतोः तस्य प्रयोजनस्य फर्फ्स निमित्तस्य क्राप्तमीनी क्राप्तक क्रमात् प्रयोखनात् किन्ने स्टिक क्रेन हेतुना तस्मे यये।जनाय ष्राप्ति मिन्नेक के हित् तेन प्रयोजनेन न्हिमीनि न्र :हिंडे कि वत् प्रयोजनम् म्राप्ति की

किन्तु जन सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता तन प्रथमा, हितीया

--: किं हैं किंग्रे फैकीमभी घम पह ,किंग्रे देवन

किमीने न्हाड़ एएमीने एएलड़ इन्हाड़ के नड़— र प्रमिने एम्लड़ इन्हाड़ हमाने स्डेड

#### हर्मिक्ष्मित्रम्भित्रक्ष्म ( ह )

। ,हेरक्ट, उत्पत्नः । १४स्थेम् १४स्य उप्रिस्टात् । १ १४स्थेम् १४स्य उप्रस्थाः ।

र्वयस्त अतः' वैधस्त अतस्यायं।

। ( छ ३०१ प्रछिड़ि ) तक छितिह्य हुन्से । छि मुक्त मिल अब देखिरा कर आहे हैं तब पच्छे का प्रयोग नहीं ,त्रीपर, हैं तिएत होंग का का नाव है, उपि, । :तिर्हेनाधाकतिक :पृष् पीमधक ।कार्जी एकत

भाष्ट्री हैं। इंश्विमार्थे: पव्यवन्यत्तर्स्याप्

दूर, अन्तिक ( समीप ) तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों का

प्रसासयो मायवीमव्हपस्य—मायवी वाता के कुन्न के समीप। वनं ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरस्—जन्नवा गाँव से दूर है। अयोग होने पर वच्ही तथा पंचमी होती हैं, जैसे:—

। है एक्सि के क्यीपुरं प्रवागस्य प्रयागाड् वा समीपस्—कानपुर प्रवाग से था प्रवाग

(इह वाची या निकट वाची यहती में हितीया आहि ( देखिए १०६८) नै कि है सि है प्राप्त है वसमें बब्धे कि है है सि है।

अहि तेवुंद्ध ,.ई., हार्षि ( स्मर्रता क्रस्या )' देवीं ( दंता क्रस्या )' देवी णिमक ोहिंद्रहानिष्ट ( ह )

. मिन के सिता हो का अये रखने नावों अन्य धातुआं के कम में

— कि है पिछ छिक् ---

वाद करता हुआ रावण हु:सी हुआ। कि ग्रिक के कि इन्हमार - : उद्दर्शकार के कि कि कि कि कि मातु. समरीत-माता के। याद् करता है।

यसवितः निवस्य क्त्यकावनस्य , महारावः न्यहाराव अपनी पुत्री के उत्तर समर्थ हैं ।

कीनिस्तिकः विभवा न येषा बचित तेषां दृषके न कस्माद्---पिनका थन प्रात.काज कि भी नहीं दिक्ता उनके ऊपर तू क्यों

नहीं द्या करता। इमह्य देशमानः—शमह्य क्रमाह

रामस्य देवमानः—राम के क्यर देवा करवा हुआ।

## नीकु-:शिंभक्रिक ( त्म ).

। फ़िक्त एक एक्ट-: हीक्र एक्टिक

महीं पर करना किया का बोधक कृति शब्द है जो कि कु थात में हैं। कुदन्त किय् अत्ययान्त '' कृतिः " शब्द के साथ करों " कृत्या " में पक्षी इसिविए कृत् अत्ययान्त '' कृतिः " शब्द के साथ करों " कृत्या " में पक्षी

। ( लाह ) तीए कि मार-:तीए एसमार । एति कि किल्लिक्या का तीया।

नेवृस्य श्रध्येता—वेद् का अध्ययन कर्ने वाला।

्ति प्राथय से बना है, इसका कम 'बेह' है। इसिविषु कुदन्त ''श्रथता" क छन्द्रम् । एक हाथ , 'ब्रह्म' क्षेप्र एसम घोष्ट '। क्ष्यं क्ष्यं क्

भारत के साथ कर्म "वेद्र" में वच्छी हुई है।

। ताल के प्रति—मिनकिए एक्प्रिं --:प्राक्त भिड़

। एक तक फिक्रा--: काष्ठ के का वध

[ छिष्ट

। हिर्माप्त कि हुन्--- हिर्माप क्रिक्रो

मान्ह्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट

क्रिक्त अव्यय के वेशा में ; मिला कि कि क्रिक्त कि क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट में एक के रिका कर का अन्य होता कि कि कि के कि के कि के कि क्षिप्त मिंह एन में पिराने कि कि

कमें में पण्डी का विधान किया गया था; किये ' नजोकाव्यय' सूत्र ' कहै-

निक्ति होते हैं हैं से सभी कुरन्त अलवी के देश में किती तथा

न: है कि एक एक है। हो को हो हो के उने वाना है। हसका श्रुश है: –

नाष्ट्र की मार्ग के प्राधान के एक कि कि के किन के किन कि कि म फिला कार किए किए साम के स्वा वाय के मार्थ के किए में प्रिक्

। किडि डिन दिन में एकि के डिन्ड कि निह क्रिक में विषय कि

नो प्रस्थ जिस सम्बन्ध में प्रकृष है । हो है ।

नाता है :---

fgp ]

ķ

गत् तथा यानच्— वह् वकार के अर्थ में। कसु तथा कानच्— बिह् वकार के अर्थ में।

स्वर्ध वया स्वमान— खेंड् बन्धर के अर्थ में।

यत् तथा थानन् ''तृन्" प्रत्यहार् के घन्तर्गत सी है, ह्सिक्षि उनका उदाहर्ण यहाँ न दिया जाकर उसी जगह पर दिया जागगा; यहाँ पर क्सु,

न्तानच् , स्वत्, स्थमान के उदाहरण दिए जॉपनी:— काश काश नाशो निमेशत् पुरुपः स्वर्ग कमती—

काराम् नमा हुसा पुरुष स्वगं पाता है। कानम्—परोपकारं चकायाः जनाः स्थाति गच्छन्ति— परोपकार कर चुके हुए नोग विस्थात हो जाते हैं।

स्यत्—वन्यान् द्रहसस्वान् विभेष्यत् वृत

नक्ष के दुए जीवों के सिखाता हुआ सा। स्यमाल क्ष्य क्ष्य क्ष्यां क्ष्या

। रिम्रीक कडी

—:एम्डोहर के प्रमय 'कर' एथत 'र' । कक्टुन्ड तक निक्ष के मीड़—:इड्डी मीड़—र

उक्-वेशान् वातुका हिर:—हिर देखों के हन्ता है। उक्-वेशान् यातुका यातुका वस्ता, वस्त, तुसुन् इस्पाहि प्रस्थय

नगाकर बनाए जाते हैं। उनके उदाहरण.— व्यसुन्-स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं दारुभूते। सुरारिः—अपने घर का चरित याद कर कर के सुरारि काष्ठ हो गए।

। इस एवं राष्ट्रिया सुद्धाः क्षेत्रार के । एक कर । । इस्त्राप्त्राप्तिक क्ष्यात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्र

सीवा की स्वागक्र व्यन्मण जी चक्रे गष्

तुसुन—यशोऽधिगन्तुं मु बमीहितुं वा मतुष्यसंख्यामतिबर्तितुं वा। यश पाने के जिए या सुख चाहने के जिए या मतुष्यों से बढ़

। यूक्री के निष्ट

न्त सथा क्तवती 'निग्डा' कहवाति हैं, उनके उदाहरणः—क क्निक्यना हता देखाः—देखवाग विष्णु से मार हाने गण् । । क्रिक्य हतवात् हिष्णुः—विष्णु ने देखा ।

सत् क उत्हर्स्य :— सुक्तः प्रपण्डने हिन्मा में असम से शक्तः प्रपण्डने हिन्मा है।

तृत् प्रसाहार के अन्तर्गत ये प्रस्य हैं:—यतू, यानव्, यानव्, वानय्,

नुत्। इतके उदाहरण में हैं :--

शतु—वात्रकं परवस् = तकंक के देवता हुआ।

शानन् -नेतमं परमानः = दुःष सहता हुया । शानन् -नेतमं परमानः = दुःष सहता हुया ।

। एक क्षात्रा —शासानं मध्हयसानः = अपने के अबद्धव करवा हुआ।

त्त्र-कती करात्र-वराह्यों के बनाने वाला।

गिष्ट में " ग्रष्टमी-क्रन्ड्य " लाख्याल कि गिष्ठप क्रम्<sub>व</sub>नडू—इिम

। गम्हम्

निमित्त ह ए एन ( ८ )

होतां हैं कि पथी होती हैं; जैसी नाम सिम्से राजा मानते हैं, जानते अहं राजा माने हृदः यूचितो वा—मुम्हे राजा मानते हैं, जानते

हूं सरावा प्रति है।

महों पर मतः, बुद्ध तथा पूजित में जी क प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह वनीमान के अर्थ में हैं; इस वास्य की क्याएवा यो नागीः—

। 1व तीयत्यू क्रीधिक क्रियम ग्रह्मा ग्रह्मा

निहितं तत्पमानं च तेन मे भुचनत्रपम् (युवंश, १० सर्गः ३६

स्त्रीत होते हुए तीने मनन सुमें मालूम हैं। यहाँ पर भी 'विदिते' का क प्रत्य वनीमान के धार्थ में प्रयुक्त हुआ हैं ( चनीमान काल के स्वक्ष्य में लाने पर इस वाक्य का

अस्तिर यो होगाः -

वेन तत्वमान भुवनत्रवम् शह वोदा।

कि शिक्त मिष्टि (इ)

नित्र गानित । तनह हैं हैं हैं में स्था पथी हैं। वैसे हैं उनक मिं प्रियों हैं। विस् भें से प्रियं प्राप्त पशी हैं। वैसे भें

<sup>ें</sup> १ हत्य प्रस्य में हैं :— तब्यत्, तब्य, अनीयर्, यत्, ययन्, क्यप् और केविमर्

तिहः सस तैक्तः } -- तिह यो सुं कितः है। तिहः सता तैक्तः

फिमीक किम्ह कि फिंस- मीनिकिट्टिक्म शामिक्ट म

की न ठमता चाहिए ।

सव प्रथा यह उठता है कि कैसे मालूम पढ़े कि '' मम, मया तथा श्रीमुद्दे'; कि कि कि कि कि 'एक्दा' तथा 'बब्दोगाः' दुत्या कि कि कि प्रथान कि कियाव' है, उन्हें बद्दा का हुन वास्पों के निक्स

न्स होर्। करीवान्य में प्रकट करना चाहिए ; जैसे :--

गुद्रः मम एकः जाह् गुद् पुलवेषम्। प्रमुद्धः न नुसूत्रः --अनुनोन्तिः प्रमुद्धः । मन्द्रेतः न नुसूत्रः । अनुन्धाः । अनुन्

## र्म्हामाम हिक्स ( **इ** )

जिसका अनादर या तिरस्कार करके केंद्रे कार्य किया जाता है उसमें —फ़िंद है कि है मिर्क्य प्राप्त करके केंद्रि —

भि रिक्र रिक्ष के क्षित्र क्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र

हद्तः पुत्रस्य वनं प्राचाचीत्—रोते हुए पुच का विरस्कार करके वह संस्थाती हो गया ।

१७ ६७२ । तम के 15मी—माहकाम्मी निष्यं : हमी मीरिकम्मामी । किही काम निष्यं हमेर कंग्रम प्रकारती किन्छ कि

दंबदेईनयद्यिवन्यविवावाईयानार्ने'

। माणाङ्कृद्ध ांक्षाकः गंनाकवाकामि

अपि जन्यर शैनश्रीएश्हें प्रकार मिष

। :निकनाठम्हमिष्टं फ्टार्क हुन मीभ्रह्मी

कि गाय कि छागंट की है है। ग्रिस 19के ड्रष्ट 19की वाद्म है विकार के कि है है। है कि है कि है कि है। है। है 19के हैं 19के हैं 19के हैं। है 19के हैं 19के हैं। है 19के हैं 19के हैं। है 19के हैं। है 19के हैं 19के हैं। है 19के हैं।

"माणडिंगू" महिला भारत किया गया है, इसलिए "मुख्हाणाम"

। ई किय में

# मार्गाम सप्तम गम्म मामम

किन्से किसीसी में निमित्त के (के)-{}} केम्से पिता के किसीसी कि डिक्से किसी किसीसी कि किसी किसीसी कि किसीसी कि किसीसी कि किसीसी कि किसीसी कि किसीसी क

-: किंहै। हि होड़ी क्रिय हो। जेंसे र्जीष्ट ग्राप्ट द्वि सि सिन्ह इत्हें में जानाष्ट किंग्ड की ार्न्ड छण छान भित्रेष ' शब्द का, अर्थात् हो या अधिक गृब्हों को इस प्रकार र्रोह है अर्थ है अर्थ इसका प्रायः वही अर्थ है जो भ समास ' शब्द सम् ( भली प्रकार ) उपसुगं लगा कर अस्

। प्रमापितः , "स्मावाः पतिः " से ब्रोटा हो गवा । प्रमुख (-याः) का कोप हो गया और इस कारण युद्ध क्रम्प्रिक्तीमंग्री के इनए " शायास " में में में में यास कि कि वहाँ 'सभापति' का वही अर्थ है जो 'सभायाः पति' का, किन्तु । :ह्योगारम् = :ह्येप :।हासम्

ति हो शब्दों की जोड़ कर समास करते हैं, जेंसे दो पा

। ई । छार है छड़ीर छन्। से छिड़ मीर है । छार है नहीं क ति हे समार हैं के फिलों के कि समार है है। इनका अर्थ किकालना म फार र मिली में फाड़ी छि-छिकुछ । ई हिल्छ । क शिक्छ छामछ पद वना। इस प्रकार कितने ही शृब्दों का जोड़ कर लक्त (राजपुरवस्य धनवाती=) "राजपुरवधनवाती" यह एक समस्त कि प्रोह पृद्ध क्या को के कि कि कि कि स्था कि राद्यः युरुषः = राजपुरुषः; थनस्यवातीः भन्ताताः, इस भन्तार निम समास (समस्य ग्रन्द) मी बोह जा सकते हैं, जैसे-

तरता, समस्त शब्द के इक्ट्र के क्ये हैं पूर्व कर समस् ९ इंक्ट्र—ई एए कि इस्ही। ई 1ठाछड़क " इस्ही " कि ई प्रम किसी समस्त ग्रन्ड की तीड़ कर उसका पूर्वकाल का

सकता है, इस लिए वह विग्रह है। उद्हिरणाये ' थनवाती ' का

। ग्रम्ह , यंताम प्रमन्त्र , हुआ ।

क्सर है किम इंकि छोंस के क्सी ग्रीप्ट कि कि किए किस

क रेमरे हो। ऐसा नहीं है कि जिस ग्रन्द की जब चाहा तन इसरे के मुह्म से भी सुहम नियम स्हित-त्याकरण्यात में नियंत कर

भ्यवंश का लेखक कालिश्स प्राप्ति किया "-इस वास्प साय योड़े हिवा। वदाहरवायं :--

" :मार्काक " तास्तु कि समस में "मिसार " ग्राह्म " क्याजरासः " गकार होगा ' रयुवेशलेकलकालिहासः असिद्धकविः आसीत् '। आसीत् । इस संस्कृत वाक्य में यदि समास करें तो इस का यतुवाद् हुया ' रचुवंगस्य लेखकः कालिद्गसः प्रसिद्धः कविः

कव किन द्यायो में समास हो सकता है, इसके मुख्य मुख्य । गर्ह्य डिम में " इसीए " ग्रीह

नियम इस सीपान में दिए जाएँगे।

-हें ज़ेंद ना च प्रमास के मुख्य चार भेद् हैं--४११

वामिंगिकास (१)

( ५ ) धर्जेहत

TR-3-3 ( 5 )

। इतिह्रह्म (८)

—: ई शिष्ट में किए सब साम इस इस है। ई शिष्ट मात्र हम :इ के सामस भिन्न भिन्न मिन मिन नहीं सह । हो (६) मिह फ्राप्टर्मक (१)—ई सामस इसीए हि हांग्लन्थ के एग्रिह

। :नामिक्किमफर्म इंद्रिम हाष्ट्र गिरमुडी क्रिक् ॥ :ड्रीव्हिम्मफ्र हान्द्र फ्राप्ट्रीक क्रुक्त

### -सामम सार्यापीयाच समास-

। ई तिई एमिएन। हि कि

पिता क्षेत्र कार्याता है। हिन्स कार्याता कार्य है — है। अव्यय कि निर्मास कार्य है कि कार्याता कार्य क

यथा कामः (काममनितक्षम् इति) यथाकामम्—जितनो इच्छा हो उतना।

" यथाकामम्" में हो गृष्ट् आए—(१) वथा और (२) मक्त क्या क्ष्य मिल हैं, होना मिल कर्प क्ष्य क्ष्य मुम् , इनमें यथा एव्ह प्रकृत नहीं चलीं) और अन्तिम गृब्ह ' माम े हुए भी वह क्ष्य भारण क्रिया जो वह तव आएण में पुलिङ्ग होते हुए भी वह क्ष्य भारण क्षिया जो वह तव आएण करता जव नपुंसकलिङ्ग के एकवचन में होता ; इसी अकार यथा कितनी सायथे हो उतना ), अन्तिमिर ( पहाड़ के अन्दर ), तिनित्ते ( गङ्गायाः समीये ), प्रसद्धम् ( अहः अहः ), सवापम्

( ख ) अव्ययीभाव समास वनाते समय इन नियमो के। ध्यान में रखना चाहिए।

(१) हुसरे ग्रब्ह का अन्तिम वर्ण यदि दीय 'रहे तो हस्व कर हिया जाता हैं। यदि अन्त में " ए " झथवा " ये " हो तो उसके स्थान में " इ " और यदि " आे " अथवा " औं " हो तो उसके स्थान में " इ " हो जाता है, जैसे—

उप+गङ्गा ( गङ्गायाः समीपे )=डपगङ्ग ( और इसकेंग नपुंठ एकवचन में नित्य रखते हें इस लिए )=डपगङ्ग् । उप+गङ्ग ( नदाः समीपे )=डपगङ्गि ।

उत्ने वर्ष (बस्वाः संस्कृ) = उत्तवत्र ।

उप+मेर (गावः समीपे)=डपगु ।

उप+नौ ( नावः समिपे ) = उपतु ।

(२) अन् में अन्त होने वाली संदायों का " न् " ( पुंचिद्ध और खोजिद्ध में नित्य हो, योर नप्सकलिद्ध में इच्हातुसार ) —: किश जाता है; जसे :—

उप+सीमन् (स्थिः समीपे )=उपसीम=उपसीमाः उप+सीमन् (स्थिः समीपे )=उपसीम=उपसीमाः

। स्टेंट चित्रं (चर्मेल: स्प्रीये) = उपस्में अथवा भिन्नेट (क्षेट्रं (क्षेट्रं सिन्नेट) क्षेप्रचार क्षेप्रचार

। गण्डे मैसक्पर ( कि जार काक्रमें से " में " होए )

किसी क्षेत्र में क्षेत्र के स्वाध्य के मिन्न क्षेत्र किस क्षेत्र के स्वाध्य के स्वाध्य

णायं :— उप+सित् (सित्तः समीपे)=उपसित्तम् अथवा उपसित्। श्रादः, विपायः, अनस्, मनस्, उपानह्, अनदृह्, हित्, हिमवत्, हिया, हुया, विया, वेतस्, चतुर्, तद्दः पट्ट कियत्, जरस् इनमें अकार अवर्य जाड़ हिया जाता है; जैसे—

उपश्रद्भ, अधिमनसम्, उपहिशम्।

---:ई र्हाइ (ग) अन्ययीमान में जो अन्यय शाहे हैं उसके प्राय: वे अर्थ

- । ज़िसी निमान का क्या, वया--ाष्ट्र (हर्ड) = मिन्ही ( १ )
- ( ६ ) समीप का अयं, वया—उप+गङ्गा = उपगङ्गम् ।
- (३) सस्वित का अर्थ, यथा—स + मन ( महावां ससितः )
- = सेवर्धर्स ।
- ( यवनानां ब्यूद्धिः )=हुयेवनम् । ( ह) ब्लेखि ( नाया, दिस्ता ) का अर्थ, यथा—दुर् 🕂 यचन
- ( ४ ) अभाव, यथा—सिर् + मशक (मशकानामभावः) = निर्मेशकम् ।
- ( ह ) अस्पय ( मारा ) यथा—अति + हिंस ( हिंसस्पालयः ) =
- असिहिमस् ।
- । मुक्तितिष्ट= ( किम्ब्स् । होसम् । इसे | असम्बद्ध ) वया—अधि ( क्रमेन्टि ( क्रमेन्टि ( क्रमेन्टि ( क्रमेन्टि
- शब्दस्य यकाराः )=इतिहारि ।
- । १ वर्षात, यथा--अन् ने निव्यु (निव्यो: पश्चात्) =अनुनिव्यु ।
- (३०) वहा का माव (बोबवा) वहा—अने + देव (देवस्व बेह्न

#### = अवस्तम् ।

परचायथानुपूर्वयोगयसाहर्यसम्परिसाक्ताम्बन्नमेतु ।२।३।६ ॥ १ अब्बयं विसिक्तिसमीपससृद्धिब्बूद्धययोमावात्यपासम्प्रतिशब्द्धपादुर्भाव-

```
रुगार से इस्प्रिय के डीगाङ 165ई सिको काशीड़ है 161गार्ट
. प्रें हंड्क फ़ोफ्स कि फीफ्स ज़सहातामिक ) फीफ्स ( 8 g )
। १३) साहरूय का बदाहर्त्य क्यर (१०) के अन्तर्गत था चुका है।
                                  वैश्वपत् )=सन्दर्भ ।
( ३५ ) जीगवरा ( वेक साथ होना ) यथा—सह+ वक्ष ( चक्रेपा
                                तिनेसा )=अनुव्येव्स् ।
( ३३ ) आर्निस्त् ( अर्थात् क्षम ) यथा—अर्च ने न्येटर ( चर्यन्याचे-
                 । ब्रीग्रह्म=
( साहर्य ) यता—सर्ह + द्या ( द्यं. साहर्यम )
         । क्रीए।एम=(फक
- जिम्मकीष ) क्या-वथा + योक ( मक्कीनष्ट )
               मिश्रिक्षर ==
( होम्सा ) यथा—प्रत + अयं ( अर्थमध्रेत्राते )
53क
                        ग्रह्मी हामह
```

सस्दि के या चुक्ते पर भी वहाँ सम्पत्ति यहद आया ) यथा के की सर्वित या ऋदि कहते हैं। इसी कारण ऊपर

। मण्हीकृष्ट=( :नीम्पप्त गंणावहीक् ) महीकृ+ हु

। मण्डिम=( स्थानियः गीमण्डि ) , १६ ) साक्त्य ( सब को ग्रामिक कर लेगा ) पथा—वह +त्रवम्

। म्नाप्त=( क्रीप्रम -क्तिफेप्रम्यक्ति हे कि कि कि महिल्ला ( हे है )

#### ११६-नत्युर्व समास

क्रिंग ग्रस् में निस्ते के स्थास स्था क्रिंग हैं हिस्से प्रथम ग्रस् —फिंग हैं के किश्वेयण क्षा कार्य करें। जैसे

राद्यः तेरुवः=रायतेरुवः।

महों "राज्ञः" एक प्रकार से " पुरुषः" का विशेषण् है, अपवा

र्क्षणाः सित्ः=ईर्व्यासित्ः ।

वहाँ "कृष्णः" ग्रब्द " सर्वः" ग्रब्द का विशेषण हैं। ( ख ) तसुरुष ग्रब्द के दो अर्थ हो सकते हैं—(१) तस्य कः= तसुरुषः , (२) सः पुरुषः= तसुरुषः। इत दो अर्थो के

-मामि वृष्टुर्घ एएक्ट्रीफ्ट ( क )-**७**११

—ई होंडे इंध दे छामस के हुः मेर् होते हैं—

मन्ध्रुक । मिन्द्रिं ( १ )

८ ) व्योगा वायुच्च

(३) बर्चेग्रा पर्तवत

एक्सि (४)

(४) वडी धरीस्त

। इसमा वस्तुरुव ।

कि दि । क्षेत्र में कीमदी फिरिड़ी इन्छ मध्य कि छामछ दीए मध्य में कीमदी छोटो जाकर छिड़ । गर्मड़ " एक्छुत फिरिड़ी " क्र

। गर्ने सान उन स्था के नाम पर इस समास का नाम होगा।

सात विमित्तयों में केवल प्रथम। विमित्त शेष रही, यहि प्रथम शब्द प्रथम। विमित्त में रहे तो व्यधिकरण तायुव्य हो हो मेह सकता, समानाधिकरण होजायगा। इस कारण ये दृः हो मेह व्यधिकरण के होते हैं।

म इंडा कि में इंदि साम उट पर्युक्त गरिही (छ)

। हैं हे छुछ । है १६६

क्षितीया जब क्षित अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, मामस प्रकृत ग्राह्म है वि हितीया संप्रकृत के क्षितीया व्यक्त

नाय है । स्था

: तिश्वीग्रम्ड = : तिश्वी ग्रम्भ

इःखमतीतः = दुःखातीतः

: इति पतितः = अभिन्यिक

:कामक्रम =:काम क्रम्पातः

मुशर्स अप्तस्यः = मुशाप्तस्यः

जीवनं ग्राप्तः=जीवनग्राप्तः

१ हितीया थितातीत्तरीतर्गतात्वस्तपातात्वा । १।१।१४

सन्दर्म आवसः=सन्दावसः। इत्वादि

आपश और पास ग्रन्थ के साथ दोनो यान्दों का इन्कृतुसार कस भी बदल सकते हैं ; जैसे—प्रास्तजीवनः और आपश्रकथः।

(ग) विश्वता व्यवस्थ निक्य है। यस—प्राध्यावयः आर आतंत्रकृष्टः।

त्रीया विमित्त में हो तब उसे वेतीया तंपुरंप कहते हैं। यह

—: ईं 15/इ में स्थिति इन द्याया में होता हैं

छाछ मीष्ट द्वि कमाक प्रमक पर विक रनापित होस (१)

नाता शब्द कृदन्त प्रत्य वाता हा; यथा:— हिस्सा भार = हिस्सा में "हिस्सा में "हिस्सा में "हिस्सा में हैं हिस्सा में हैं हिस्सा हैं हैं हैं हैं हैं हैं

। ( ई ज्ज़्रेह इ फ्रान्स् र्गीए ज्ञापितः "हिम" देवि करण

। ( ई न्म्ब्रेड़ कि ई फफ़र क में ":इस्ने" र्जीख

<u>न्या</u>----

३ कर्तकरणे क्या बहुतास

३ प्रत्यहमानार्थकवहनियुग्मिशय्वद्यैः ।२।३।३ ३

मसिन पूर्वः=मसिपूर्वः, मात्रा सह्याः=मात्सरह्याः, गिर्मा समः=पित्समः, थान्येन ऊनं=धान्योनम्, थान्येन विकलम्= धान्यविकलम्, वाचा कलहः=वाक्कलहः, वाचा युद्धं=वाम्युद्धं, आचारेण निषुषाः=आचारितिषुषाः, याचारेष् कुशलः=धान्यार-कुशलः, गुडेन मिशं=गुडमिश्रम्, गुडेन युक्तं=गुडयुक्तम्, धर्णेग्न इत्यत्यां=धर्षेष्यतस्याम्, कुहनेन युलस्यां=कुहनरलस्याम्।

(घ) चतुर्थी ततुष्टव—जव ततुष्ट्य समास का प्रथम शब्द चतुर्थी विमक्ति में रहे तब उसे चतुर्थी ततुष्ट्य कहते हैं। मुख्य-तया यह तब होता है जब कोई वस्तु (जा किसी से बनी हो या वनती हो) चतुर्थी में आवे और जिससे वह बनी हो वह उसके जनत्तर आवे। जैसे:—

शुपाय दार्छ=यूपदारु, कुम्माय सृतिका=कुम्मसृतिका।

( स ) पञ्चमाने तस्पुरुष —जन तस्पुरुष समास का प्रथम पारद्
पञ्चमाने विभाक्त में आवे तस उस तस्पुरुष समास के। पञ्चमाने तस्पुरुष प्रमास के। विभाक्त में आवे तस उस समास तम होता हैं। मुख्यक्प से यह समास तम होता हैं। मुख्यक्प से यह समास तम होता हैं। मुख्यक्प से यह समास के। हैं, साथ आवे। वेसे होता हैं। मुख्यक्प के यह समास के। हैं, साथ आवे। वेसे होता हैं। मुख्यक्प के यह समास के। हैं। साथ आवे। वेसे होता हैं। स्विकार के। स्विकार के।

भीतिः = इनमीतिः, श्वययोभीः, इत्याहि । इत्य प्रथम समाधि उने कहते हैं जिसमें प्रथम शुरू

१ परनमी सवेन १२१११६७। सवमीतमीतिमीभिभिभिति वास्वम् ।

到但

严盟

19:22

EE

m

كافا

μij

12

<u>.Ú.</u>

F.

ही० व्या० प्र०—१६

परी विमित्त में हो। यह समास प्रापः सभी वष्टवन्त ग्रब्हों के साथ होता है।

-: ई जीह हैं अपवार्ट हैं उपमें से से स्वर्ट हैं और हैं

(१) जब पण्डी तृत्व् प्रस्पय में अन्त होने वाले (भात), सरा आहि) शब्दों के साथ अथवा अक प्रस्प में अन्त होने वाले (पाचक, नाचक, सेवक आदि ) शब्दों के साथ आदे; जैसे—

घरस्य कती, वरातः स्टा, घनस्य हती, अत्रस्य पाचकः ।

कं ( नाम्ही क्ताप्रीम में रिम्फू कि मुम् मिनी ) फर्नमिनी ( १ )

भूगा।

किस्तु यदि तरप् प्रस्थय में सन्त होने वाने गुण्याची शब्द के साथ पध्ठी यावे तो वहाँ समास हो जायगा और साथ ही साथ तरप् प्रस्थय का निम्मी हो जायगा; जैसे—

। ज़िम्केस = :फड़म गिर्वेस । : छिरवेस = :उत्तर्वर । एट्स

१ वधी ।शहादा

न स्वकारयां कतीते । १११११

इ स सियसियाँ । शाहा ।

<sup>3</sup> गुणाचरेण तरलापश्चीते वक्तव्यस् ।

(ज) सतमी तम्मुद्दम समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम गृब्द सप्तमी विमिक्त में रहा हो। यह समास भी विग्रेष द्याचा में ही होता है। एक बाघ ये हैं :—

(१) जब सपस्यन्त शब्द ग्रोपड (चतुर), थूरो, कितम (श्रह), प्रदोण, संदोत (भूषित), अन्तर, आधे, गडु, प्रमिडत, कुश्रल, चपल, निष्ण, सिन्दे, शुष्क, पक्ष और वन्ध इन शब्दो में से किसी के साथ आदे, जैसे:—

अनेषु गोत्हः=अन्यागिदः, प्रीम्। 'धुतेः=प्रेमधुतेः, धृते कितवः=धूतिकतवः, सभायां पगिडतः=सभापिदितः, आतिः= भुष्कः=आतप्युष्कः, कराहे पक्च =कराहपकः, ईरवरे अथोतः= धूरवराधोतः।

(२) जैव खाक्त्त (क्षोग्रा) गव्द अथवा इसके समान अधे; रखने वाले ग्रव्हों के साथ, जिल्हा करने के जिए सन्तमी आवे; जैसे :—

त्रीये खाङ्जः=तिर्थेषाङ्जः, आहे काकः=अद्यक्ताः इत्याहि

३ सन्त्यमी श्रायद्भः ।५।३।८०।

र्व सिन्ध्यीत्स्पर्यक्रम्य । हो ॥ ॥ ॥

इ स्वाह मेर से विश्वाधरा

### सवानाधिकर्ण तत्युरव समास

ग्रहाः +पुन्यः नित्ते यह आवश्यक नहीं कि राजा और उसका पुन्य होते एक स्थान और एक समय में हो। इसिव्यय व्याप्त समाधिकरण नहीं हैं। किस्तु कृष्णः +सर्पः—यहाँ कालापन सौण के साथ २ हैं। जहाँ नहीं वह सोण जिस २ समय में रहेगा, कालापन भी उसके साथ २ रहेगा, नहीं तो उसके हृष्णः सपैः नहीं कह भी उसके साथ ३ रहेगा, नहीं तो समाधिकरण् है।

ही है गाय तर करण करण कर होने हैं गाय है हैं हैं। 1 हि एक्टर प्राप्ति कि हैं हैं हैं हैं कि स्वाप होने सिम्स सिम् हैं सिर्फ सिम् किस्स सिमास ) में सिद्धि सिम्प एक्टर सिम्

)ì

Ľ

ľ

क्रिया तो उस समेशाय समास के। विशेषणपूर्वेपर् कर्मेशायो १९९-( क्र ) तत्र प्रथम शब्द निशेषण हो प्राप्त हस्सरा

। ई हार

पृष्ठी सामस प्राधितक के प्राक्षप इंक कि । हैंग एए एकि क्यूस क्रम हिली पिरिंग प्रमय पड़ेन पर किसी तीसरे शब्द का अथवा दोनो संज्ञा हो किन्तु प्रथम विशेषण् स्थानोय हो, अथवा, एडीए रानेड एक्ट इंग्रेट प्रिया महि प्रमाह हो। क कि हो। है अप सास में साम कार्य कि कि

। ई 1निष्ठ मिं रामध्य में रिम्डू है रित्र में कीपनी किसी र्रीष्ट रक इन्हें कि मारा ज़िस मेर हैं कि पहले में समास का प्राप्त का प्राप्त मारा

(ग) व्यक्तिया तसुरुष और समाभिक्त्या तसुरुष में

राजा पुरुष के साथ नहीं है।

कुणाल उसके साथ साथ रहता है। " राजः पुरवः अपसर्विते" में कि इं किस किसी के से सं सं सं सं सं के जन किया करता है जी <u>—र्क्स</u> है । इस मान द्वार मजिए वह नाम पड़ा है ; क्रिक निष्ठि के मामम फिली कि मामम फायमेक । ई । जान्नक विकास का समानाधिकरण हो, समानाधिकरण तखुरुप अथवा कमेथारय

(१), छे, यार्ड या कार्य याच , खारावः ब्रेसा, होया है . पव

निगिष्ठ महास

—रिहे हुँ गिगह छि समास क्राप्टर्मक ग्रियो से होता से होतर पूरा क्यां समास

पुतः=ड्युवः, क्रमेहिनी, क्रमियः। कहीं २, 'क्र ' का क्यान्तर क्रसितः पुरुषः=क्रपुरुषः, क्रस्तितः देशः=क्रदेशः, क्रस्तितः

- केंद्र , हो जाता है ; जेंसे-

—फिंह ; ई 161ह हि 12 दिस ग्रीह । 'हड़क= 'हार 'हासीह

नोलोपलम् । रक् कमलं=रककमलं । दीधे नयनं=दीधेनयनम् । किलितः पुरुषः = कापुरुगः । इष्णाः सपः = कुष्णसपः । गीमनुष्पः =

क्रमेशास्य समास होगे और इस समास का नाम ' उपमानपुर्व-उस होता है। समर किसही जुए ब्रह मोह भार है। समर होसही हुउन द्वह र्त जाद है । सपट है हुउन हिन्हीं होट ( छ )

—िरिहें । गर्महैं , फ्राप्टिंग्हें इप

इंगः इंब र्यापः=ड्यर्यापः।

नन्दः इत् आहात्मः = नन्द्राहात्मः।

मंगर क्राहरण में किसी वस्तु की वादल से उपमा दी गई हैं

क्सी गकार हुसरे उद्हिरण में चन्द्र उपमान और आहादक. वादंव। वहीं , वादंव , वतमान ओर , रंवाम, सामान्त गेवी हैं। ि है माएए सिर्फ हरू देह को ई एक गणकर देए ग्रीह

३ उतसायाचि सामान्यद्यमे, १२११।११%॥

। हैं त्रिक ' इपिल्लाम्पर ' किस्ट्रे मिल क्या है। इस समास मं उपमाल प्रशा है। है क्या स्थाम

(ग) जब जिस वस्तु की उपमा दी जाए और वह वस्तु

<u>—रिर्ह ; ई 15/3 एतिज्ञी प्रकाई ह इगए मध्य हासपट</u> निमास की ' उपमानीतरपद् कमेथारय ' कहते हैं ; क्योंकि यहाँ विससे उपमा दी जाए दीमों साथ २ आवें तव उस कमेंशाय

मेख् स्माबाम्य=मिलक्मव्यम्।

तेरवः व्यायः दव=तेरवव्यायः।

मुख भिन्द्र भी किया जाता ; केवन यह नता हिया नाता है कि उपमेष थोर इह में सिपास नोगरन्थ के (ग) हैं। यहाँ हैं निर्म समास प्रमास है निट—( ख ) के अन्तर्गत समासी में बह गुण प्रकट कर दिया गया

मुखक्मलम्, तुरुवन्यातः आदि इस श्रेणी के समासा का ह वत्साव समाव है।

। ई हिक्छ एक इश्वे छि गर्कार

- (१) मुखमेव कमलम् अरेर पुरवः एव व्याद्यः, अरेर-
- । इ. । सारू क्या मिल क्या तहत है ( ह )

। ई एड़ी उक्र प्रिप्राप्ट कि रेस्ट्र प्राट के क्य तर्क निंड़ क्रीफ्नि ; सामस्काक कि रेस्ट्र र्जीय है 1475 में छड़ स्वींक स्वेंक छामछतमीय कि छड़िय

१ वपमितं व्याज्ञानिमः सामान्यायोगे । १। १। १६६।

न्मवत् क्रमंथारव ' कहते हैं, जैसे--क्रिक्टिने' कि सामस के क्षिया क्रिक्टी क्रान्सि के ( ह )

केलाह्य रवेतर्य=कर्णारवेतः ( अरवः )।

— मिर्स है जिंग्रान्छ के फिर्ड छिड़ है जिड़ डि फाएड़िनें इसी यकार हो क प्रस्थ में अन्त होने वाले यान्ह जो वस्तुत:

रगतर्य अनुवित्यस्य =स्नातानुष्यः।

一節海 किरोपकी में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता

चरन्य अवरन्य = वराचरं ( मात् )। क्रतन्य अक्रतन्य =

। (मक ) छ।।।।

है हि। हो से से से से से से से से हो है।

ि है हि है । और दूसरा केंद्रे संब्रा, तो उस समास की ' दिगु समास '

उसके अनग्तर कोई तोइत प्रत्यय जगता हो। जैसे कि 10 विक हैं 15 हिंदी सिक स्नास करी। हैं 1हमें—(कि) क्र "हिंगु" ज्ञान् में स्वयं प्रथम—हिं<del>—सं</del>ख्याची है और दूसरा—

( फिप्रमाणुजाम गण्यम ) : ज्यामणाम = ( फाल कड़ींक ) स्निजामण = जाम-पृष

१ संब्यायुर्वे द्वितः । ५।३।६५॥

त उसकी किसी ग्रांद के साथ समास में जाना हो। युर्जेब्ब 🛘

नहीं, वज्जाव , नहीं हुंगे समास न बनता महि उसको , जम , तत्रुगावः सम् वस्व सः=वत्रुगवसमः।

स्स द्या में वह नपुसक्रिक्ष एकवचन में सदा रहेगा ; जेसे— । ड्रि क्रांडि क्र (ग्रांसि) द्रुप्त फिर्की सामस एडी फ । 166 समास में मामस उसी थास है

पञ्चाना पात्राणाम् समाहारः=पञ्चपात्रम् । । मुमाएक्ट्र = :प्रहामम् ग्रिमार क्लिस् पञ्चानां गवां समाहारः=पञ्चगवम् ।

जवाणां भुवनानां समाहारः=त्रिभुवनम्, इत्यादि ।

जीत तायुरव समास के जो मुख्य हैं। भेद् व्यक्तिस्पा और १ ३१-अन्तप्रतिहत समास

। ई 1637 रहे रई इन्ह मि यह 6िइ तसुरुष समासी का विचार किया जाएगा जिनमें वस्तुतः तसुरुष र्मि इन्हें डिए । ई ।एए ।एसी जाननी । कर है एफसी । नाम

稅

## —मामम मञ्चान हिम ( ह )

जब तत्प्रवचु में प्रथम शब्द ' न ' रहे और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे यह नाम दिया जाता है। यह ' न ' व्यञ्जन के पूर्व ' आ ' में और स्वर के पूर्व 'आन्' में बद्ज जाता हैं। यथाः— न जाहाणः = आजाहाणः ( पेसा मनुष्य जो बाह्यण न हो ), न गर्दभः=अगर्दभः ( पेसा जानवर जा गर्द्छा न हो ), न आध्यं= अनद्य ( जो कमल न हो ), न सत्यं=असत्यं, न चरं = अचरं न कृतं=अक्तं, न आगतं=अनगतं।

। ई नामङ्गी प्रद्याह

## - साम मह्म हिंदी ही। ए ( छ )

जब तरपुरप में प्रथम शब्द ' प्र' झांदि उपसोगीं ( इनका कारणार ' शब्यय विचार ' में आगे देखिए ) में से कींद्रें हो तब उसे प्राद्रें तपुरप कहते हैं। इन प्र आदि उपसोगीं से विशेष विशेषणों का अर्थ निकलता है, इसीखिए यह एक प्रकार से कमधारण समास है।

## वदाहरताझ—

यगतः ( बहुत बिहास् ) आचायः = प्राचायः; यगतः ( बहु ) विदासहः = प्राचितासहः;

प्रतिगतः ( सासने शाया हुआ ) अर्च ( इन्डिय )=प्रत्यतः, उन्हेतः ( उपर पहुँचा हुआ ) नेवां ( किनारा )=उहेवः, अतिकान्तः सर्योदां = अतिकान्तस्यपेदः (जिसने हदं पार कर दी हो ), अतिकान्तः स्थं = अतिस्थः ( पेसा गादा जो बहुत व्यान्द्रियः ), अपकुष्यः केपिकवया = ध्यक्वितिकः ( केपिक्या से अन्य हुआ-सुग्य ), परिगवानोऽध्ययनाय = पर्येध्ययतः ( पदने से अन्य हुआ ),

। ज्ञान्त्र ( १६५ विकले से सर् ) इस्ति = ज्ञान् : ध्रिनी

## — सिमिस स्वर्यन सिमास । किए हिंड इन्स् व्यं गिरुवा हुई

1 कि कि

कुछ कृत प्रस्थों में भन्त होने वासे मन्तु के साथ कुछ विभेग पन्तु है. ( उसी शादि ) का समास होता है, तब उस समास को गीत तंत्रुक्य कहते हैं। उसे शादि शब्दों को पाणित ने गीत ' जाम दिया है,

। (क्षेत्रक तशीर ) फर्डाकर = १४९८ ( रिगीर ) जस्

इसी से यह समास गति समास कहनाता है। हो एक उद्हिएण ये हैं—

। (कार (साद करने)। धुरस्मीपूर्य (समेद होना)। । (कार गिष्य) फरकुर्प । (कार गिष्य) फरकुर्पाः

वंध तस्पृष्ट का प्रथम यहत् कोई पैसी संज्ञा जा कोई पैसा अन्यय

जंब तथुरुव का प्रथम शब्द कोई ऐसी संजा को कोई एस जावा प्राप्त हो। जिस्से में रहने में उस समास के द्वितीय शब्द का वह क्य को इंदि सक्ता हैति कि उस उसे उपपढ़ तस्त्र प्रमास कहते हैं। कि एक इन्द्र को के कि स्वाप्त का हो। कि एक कि का हो।

नहते हैं, इसी से इस समास का नाम उपपढ़ समास पढ़ा। उहाहरणार्थ— प्रथम शहर के न रहते पर असम्भव हो जाए । प्रथम शहर के इन्हा मध्य

। :प्राक्रमरकु= होंद्र होरिक स्मक्

—: किसे रें किस एक दि शाम के इपपट ग्रीप्ट फिक़ी एए 'स्पक्ट' मह है है। इस , सार: का शक्त कहाँ प्रमेग नहीं कर सकते, केचल क्षेत्र : अपने आप नहीं रहर सकता । 'कार:' उपपद से स्वायोन कोहे हि म उपपट जीय हिन्सी 'डे कि छन्द्र भुड़ेम के एक एक । हो हो के हो हो नहीं समीस में 'कुम्भ' और 'कार' दी यांव्हें हैं। 'कुम्भ' का नाम उप-

ा :प्राकृषिहरू , 'प्राकृष्तक

अही, सास, वतवद रहे के ही कारता ,गः, शब्द हैं .,गः, का अक्ष इसी प्रकार—साम नायरीति सामाः ।

इसि प्रकार केरियोर्ड कम्बन , इसर हिरियोर्ड कम्बन प्रकार किर् ययोग नहीं हो सकता, कोई उपपद् अवश्य रहना चाहिए ।

नाः द्वातीते गेदः आहि ।

इसी प्रकार उन्हे:इस्प, प्रकाभुप आदि ।

## मामम मन्धुक क्रिस ( म.)

। :क्रम्मेम्फार = :क्रम्मे + :। विकार । :ग्राक्रमन्ह = :प्राक्ष + स्पन्ध —:फिर , ई केट 1तन प्रमस अप ई समस्स में प्रथम शब्द की विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो जाता

के होता, उनको श्रमुक् समास कहते हैं। श्रमुक् समास के

णिक एक प्रकार के कीमनी में निर्देश समान के के प्रकार के जान

केचन पेसे उदाहरण हैं जे। साहित्य में पूर्व प्रत्यकारों के हत्यों में मिनते हैं, उनके श्रतिरक्त किसी समास में विभिक्त (प्रत्यय) का नोप न करने का हम लोगों को अधिकार नहीं हैं। अनुक् समास के कुछ उदाहरण ये हैं:।

सनसायुत्ता = ( किसी स्त्री का नाम), जनुपान्यः = ( जन्मान्य), परस्मेपद्म, आत्मनेपद्म, हुराह्गातः, देवातां प्रियः=

। फ्यी कि रिष्टा कि के कि । ( किसे )

पर्यतोहरः=(देखते २ चुराने वाला, अर्थात् सुनार या डाक्नु), युधिक्रिरः=( युद्ध में डरा रहने वाला ),

अन्तेवासी =( श्वाव्य ), सरसिवम् =( कमल ),

। ज्ञीछड़ ( किए किए में छात्राय ज्ञीय इसी ,वर्ड़ ) =:उक्छ

## मामम मन्धुरत गिरिइन्प्रमम्बम् ( छ )

प्रेसे तस्तुष्ट्य समास जिनमें से कोई ऐसा शब्द गायद हो गया है। जिसे मामार क्यायाय द्या में रहना चाहिए था, ''मध्यमपद्जोपी समास' के नाम से बोखे जाते हैं। देसे 'याक्याधिंद' आहि कुछ हो शब्द है। इन से से बोखे जाते हैं। इंन से मास नहीं जात सकता। उदाहरवार्थं -

। :णजातकं=:णजातः :कपूनकं। :क्षीपकाप्र=:क्षीप :क्षीकाप्र के क्षित्र में क्षित्र में क्षित्र के क्षित्र क्षित्र के क्षित्र क्षित्र के क्षित्र के

। के किन्तु नहीं हैं पृद्धीह

## ( म ) मथुःब्यंत्रमादि वत्युव्य समास

कुछ ऐसे तरपुरव समास हैं जिनमें निममें का प्रायच उरवाञ्चम है, —:फ़िर्ट | है एकी रूक पाय दे कर अवाग कर दिया है | जैसे:—

व्यंसकः मयुरः = मयुरव्यंसकः । ( चाताक मेर ) वहाँ व्यंसक शब्द प्रथम हीता चाहिए था थौर मयुरः दूसरा । अन्धे राजा = राजान्तरस् । अन्यो यामः = जामान्तरस् ।, . इसी प्रकार अन्य शन्तर् शब्द वाचे बदाहरण होते हैं ।

#### मामम इन्ह

— ई 15/इ । क प्राक्रः नि

। इन्ह रुक्रिक्ट (१)

। इन्ह्र ग्रह्माम् ( ६ )

। इन्ह गर्हक्य ( ह )

इन्ह रिप्टेंग्ड्रं (क्र)

जब समास में आहे हुई होते संज्ञाप अपना प्रशानक और —:किंह, हैं हें के इस इस्ट्रे इस्ट्रे के होते!—

हरणाये ।

रामर्च कृष्ण्य = रामकृष्णी। यदि दोनो मिलकर दें। हो ते विवचन में समास रक्खा जाता है और यदि दो से अधिक हो ते वहुवचन में ।

मस्ति के विद्या है। अस्ति मान्य के अनुसार —:मिंह हैं। अधि के अस्ति के अस्त

रामर्थ वर्मण्य भरवर्च यांत्रेर्य=रामवर्मण्भरय-रामर्थ वर्मण्य भरवर्च=रामवर्मणभरयाः । समर्थ वर्मण्यः=रामवर्मण्यः ।

स्क्रीत्रं सर्वत् च — स्क्रीत्र्या । सर्वत् च स्क्रीत्य = स्क्रीत्र्या । व्यवसाः ।

जन समास में वेसी संदाएँ आवें जे। 'च' से जुड़ी हुई होने पर जन समास में वेसी संदाएँ आवें जे। 'च' से जुड़ी हुई होने पर अपना अर्थ नतवाती हैं और साथ ही साथ एक समाहार ( समूह)

अपना अथ नतनाता ह आर साथ हा साथ एक समाहार ( समूह) का भी बोध कराती हैं तब वह समाहार इन्ह कहनाता हैं। इस समाहार के सहन के सिन्दि समाहार के सहन के हिंदा-

१ परविचयं इन्ह्रमधुरुषाः । १ । ॥ १ ।

सिह । हैं शिह ं होन मुख्य चार होते हैं। इसी

一: 刃吞取`

कुष्ट ९ छाप्त के र्रेष्ट प्राष्ट्र) मुझाग्णीाम=क ड्रिश क ग्रिया

। (ई गिड़े छाई सि मि होस नम्प्य मिड़े हे ,थास थास के लियने ग्रीय ग्रीय, वे दोनों जन्म-। (ई गिड़े छाई पि हो हैं (प्रहे

समाहार इन्हे बहुया उन द्याखों में हेरता है जन उस में आए हुए

। मुरुप्रणिप किल्—ाँड ह्राप्ट के मीगर (।)

ग्रब्दं मंबेश्व अग्रवा वंशे कु-

हें से के अह हों —अश्वारोहाश्य पदात्यश्य = अश्वारोह । ( हुड्सवार और पेंदज )।

क्ह्यांक्रीम=मरामिवाया मप्रक्रिमान-गंड कार नाम (३)

पाणिक ( स्ट्रह्म और पण्य बनाने वाले )।

(३) अनेतन पहार्थ हों ( इस्य हों गुण नहीं)—गोधुमश्च च्याकश्च = गोधुमचयार्क ।

= हम्प्राप्त ह । क्षा-ांड मान के क्षती कियो के मिले हैं। कप्र ह कींफ्र ; ।गर्ड हम्प्राय = हम्मा हम्मा है। । (ई के क्ष्मी है

१ इन्हर मान्यित्यन्तास १९ ४१९ मान्यान्त्रभेद्वामा । ११४१६। १९१६। स्मिन्यार : १६६० च व्याप्त । ११४१६।

( ह ) डेंग्रो के नाम भिन्न चिन्हों में हों तो इनके साथ नगर के

। डिन कि मिए किकी है फिक्त हि समित कि कि मिर्फ

| <del>ት</del>κδοφοφ= F=κδοφ Εγργφ

मञ्जरा च पारिवयुत्रसूच = मञ्जरापारिवयुत्रस् आदि ।

(०) वृद्ध वीव हो वी—युक्त च विका व = युक्ताविक्स ( खुर्

्ट) जन्मवेरी जीव हों तो—सर्परच नकुवरच =सर्पनकुत्तस्, स्वक्र्य मार्जारश्च = स्वरमाजिरस्,

इन्ह्र भिक्रमे ( १६ )

तब हो या अधिक शब्दों में से हन्द्र समास में केवल एक हो ज़ब रह जाए, तब उसको एकश्रेप हन्द्र कहते हैं, जेसे:—

सासा च विसा चं=विस्तु । सारा च विसा चं=विस्तु ।

तरहार किहं ) इन्ह कि एक नाम कि कि वाह ( के वाह के

३ सस्पावास् । विरूपावाम्। समयोगास् ।

श्रुद्धं च श्रुद्धं च नास्तर्व भया च = भयो। चरक्र्यं सक्त—यास्ता च वास्तर्व = भासता ।

नरसा न=नरस्य । गागी च गाग्यीयणी च=गाग्यीः आदि । शुरु। न शुरुय=शुरु। अगरन अगा च=अगा। नरफरन

, विद्य = मा स्वस् । क्रिया स = मा स्वस् । क्रिया स्वास = ।

र्वर्शस्य रववीरर्य=रववीर्य ।

नाष्य तक सिष्टाने किकी विकि एमछ हेरक स्नामस इन्ड-६९१

द्रवना चाहिए:— इति इक्तारास्त्र अथवा वकारास्त्र ग्रन्थ रखना चाहिए

(१) इकारान्त अथवा उकारान्त ग्रब्ह् प्रथम रखना चाहिए —:

। रिव्रोड= इश्रेड इश्रेड

. । छाएउग्रेड=इरका हराइ हराइ

हरित्व हराव गुरुव=हरिहर्णावः।

निष्ठ निष्ठ हिन्छ में 'ह्र' शैंछ निष्ठ निष्ठे में अन्छ (१)

शब्द प्रथम आने चाहिए, जैसे:—

इन्द्र्य अभिन्य = इन्द्रामी।

ह्यवर्थन मङ्गित्व =ह्यवरमञ्जू

१ इन्हें वि (श्रिश्च १

**४ अयाबदन्यम् ।४।४।**४४।

निष्ट मिल के छुकि मान के फिड़ाम एक के ग्रिप्ट (३)

नःहिर्दे, जैक्कीः—

त्राह्मण्ड व्याह्मण्ड - जाह्मण्डाह्मण्डे ( हाह्मण्डाह्मण्डे नहीं )। रामश्च जर्मण्ड - रामजर्मण्डे ( अन्मण्याम् नहीं )।

(8) जिस ग्रब्स में कम अन्तर हों वह पहिने बाना चाहिए ह

होस्मि हो क्यावर = शिवक्यावर ) किल्क्या = क्यावर क्यावर क्यावर

। ( नित में नायक हैं उन्नष्ट कि में नावे

### सहिन्नीहि सवाश

१ वर्षीतामानुष्टेंषेष । आतुष्योपसः ( जातिक) । १ शतेकमन्यप्य । आतुष्योपसः ( जातिक । अभान्यमन्यस्य पदस्याशे विहेः

<sup>ा</sup> भीति हुए स रिक्शर ए शिम

मान । क्र जिलास के जाकय सड़ माना कि हुँ क्रमिति

१ एक में हैं हैं। सं महारा नी हैं में यह में यह में हैं।

प्यम यान् हितीय प्रम् का मिशेषण होता है; डेसे-फार्म प्रम् ( प्रहमक कियेष ( पीला कपड़ा )—क्रमेशास्य

। प्रमुक्त इसकामी क्लिइ की हैं 1618 झुए करीज़िक्ट क्लिइ में ब्रोडिड्डिड

किसी तीस्ते शब्द के विशेषण होते हैं ; जैसे— पीतास्तरः—पीतम् अस्बरं यस्य सः ( जिसका कपड़ा पीता

ही = ओहरण् )। इस यदार एक ही समास यक्रण् की भावश्यकतानुसार

त्रस यदार एक ही समास प्रकरण को आवर्यकतानुसार नेतुष्य जा बहुनीहि ही सनता है। इसके उदाहरण के मिर्फ एक नेत्रहन जाख्याविका है।

क्रिमी निम्नी इंग्रह जाउन द्वन क्रमा क्रम गां क्रम —:शिक्ष उत्तर देखा

। शहरा ह )। 'मीनामनुष्मानमिक, क्रिका छन्न छन्छ। । (ई जानकृति मिन् मुद्र नुष्क भी अयोत् हम में मिन क्रिका हि मैं क्रिक्ट गिन्मेन्द्रा में भिन्न मेन सुक्क की ड्राप्ट क्रिक्ट मेन हम्मे । सुरुत्त पर कि छाग् एड्र अड्डे कि में इस में इस्हे। मारुद्ध । क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट में इस्हे।

—:155 लाई सि एप्टें 175डू ते कि क्रिय नेगर का घर-

में | कृ हे | ॥ 'जानम प्रिक्युकायिक ज्ञा हैं। हे हुन | में किमार क्ष्मित्र क्षमित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र

है में ड़िश्र गिर्ड के सामस कानाय थें सामस ब्रीहिड्ड ं इन केसरी ) एक रीसीर उन क्या गिर्ड गहड़ दिस्की । हैं रिएक हान्द्रियायाय हि (हैं हिंड प्रकल क्या हैं।

- ( ग ) इस समास ने गुरूप हो भेद हैं-
- । श्रीविद्धव एउक्खीलमरु क्य (१)
- । डोहिड्ड फ्रुक्डीफ (१)

समाधिकरण बहुबोहि वह हैं जिसके र्गेनो या सभी शब्दों का समान अधिकरण हो (समानिकरण और व्यिक्करण का भेद ११८ ) अथित हे प्रथमात हो, जैसे —पोताब्बर: ।

भ तनामाय विद्वार के मिस्से मृत्ये हैं है है। हो त्रामान भ

一多記,语

नन्त्रेवसः—नन्तः मेक्टे नस्य सः=( मिक्)। नन्ने पाणी पस्य सः सम्पाणः=( निष्णः)। नन्द्रस्य दानिः वृष दानिः यस्य सः=चन्द्रमानः।

कुन के में अरबी मिनी के रंग्न अरबी तम छामस औद्वार किसी कुए का भाष का प्रमुख्य है। इस सम्बंध के सिकी के किसी का प्रमुख्य के मिनी का के मिनी के सिकी के सिकी के सिकी के सिकी के सिक्त के सिकी के सिक्त के

—ई र्मेड इंध इंद के ब्रीमबुर क्यम्भामामा ( क )-*P ९* १

। ब्रीसिट्ट एक्टिना समाम

। ब्रीविड्ड फ्रक्सीमास स्पीते

। ड्रीडिड्रम एफ्स्शीमामप्त रिड्रह

1 Steen mastern frem

। ब्रीविद्धम एक्सीानामम फिड्न

मुहि—ड्रीहिड एफ्डोनिमम् विष्

। ज्ञीरिङ्ग एएकधी।नामस मिस्रस

अहं मेर विसह में आप हुए यद शब्द की विभिन्न से अपने आते हैं। अहं गाए के विभिन्न में हैं। तो समास हितीया स॰ द॰ होगा, और

एसी गरार अल्य सेद् होंगे ;उदाहरयारथैः— हि० स० व०—प्रात्ममुद्कं यं सः प्राप्तिकः ( यासः )—ऐसा गर्षे वहाँ

वानी पहुँच चुका हो।

आस्डो वातरी ये व आस्डवातरः ( इसः )। स्० स० व०—जिदानि इन्सियाणि येन सः जितेन्दियः ( पुरुषः )— जिसने इन्सियों के वश में कर रम्खा हो,

कड़: रथ: बेन स कहरथ: (यनहवात्)—पेसा वेता जिसने रथ खींचा है। दचे चिन' केन स दचितः (युरुप:)—पेसा पुरुष जे। जिस हिए हो, जगापु हो।

। डि एए एकी किसमें छाभ है मिछ्छ। किया पं० स० व०--उद्धवस् श्रोदनं यत्याः सा उद्धवीदना ( स्थाती)--पेसी बिए पश्च ( वस्पर्य ) वाया गया हो। दत्तयनः (तृष्यः)। न० स० न०—वर्वह्यः वद्यः वस्म सः वर्वहथवद्यः ( व्हः )—थिसक

निगत धने यस्मात् स नियंनः ( वृद्यः )

निगत बन यस्मात् स निबंधः ( वृद्धः )।

। ाँडे म्कृष्ट मीर समसी लीए स० स० च०—वीरा. पुरुषाः यस्मिन् सः वीर्युरुषः ( ग्राप्तः )—ऐसा प० स० व०—पीतास्तः ( हिंगः ), महावाहुः, बम्बक्धंः, चित्रगुः ।

हिम में कीभनी ामध्य इब्ध रिनिह के द्वीदिहुन फुक्कशिक ( छ )

। ज़ीएक : क्यां सः चक्रपाणिः। चन्त्रचेलरः, चन्द्र कान्तिः, इत्यादि । -: कि है एउर में भिप्तम पथि पा सुसरा पथि के सहया है। जैसे:

—:ई किल पिए ९ भिन्न भि जीहिड्ड किकी हिम ( 11 )

अविद्यमानपुतः ), निर्धेषाः, उत्कन्धरः ( अथवा उद्वयक्त्यरः ) विज्ञावितः होता है; उद्हर्श्यार्थ-अविधमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः ( अथवा एड़ १९५ कि इंड अथ के हिन्दी फिली फैस होई वाय हो हो ( १ )

हिं और वृत्तीयान्त संज्ञा—सह सीता यस्य सः, ससीतः (अथवा विगतजीवितः)

नाछः ।त्र भिष्ठमी छिछि दिनि एसम् हान्छ श्रीह्रह्व-३९१ । ( अमार )

रखना चाहिए।

(१) समानाधिकरण बहुवोहि में पढ़ि प्रथम ग्रम्ट् पृंचिङ्ग ग्रम्ट् से बना हुआ। स्थोलिङ्ग ग्रम्ट् (क्पवान्—कपवतो, सुम्दर-सुन्दरो आह् ) है। योर ऊक्तारान्त न है। और दूसरा ग्रम्ट् स्थोलिङ्ग का है। ते। प्रथम ग्रम्ट् का स्थोलिङ्ग कर हरा कर थादि क्प (प्रेलिङ्ग) सम्खा जाता है। जैसे:—

हित्तवती थागी यस्य सः हपचहार्यः ( हपवतीमार्यः नहीं )। इस उद्हाहरण्य में समास का मथम शब्द ''हपवती'' था और हितीय ''मायी''। मथम शब्द ''हपवदु'' ( पु.०) से तना था और ऊकारान्त मायीं'। प्रथम शब्द ''हपवदु'' ( पु.०) से तना था क्षेत्रक्ति में था, मध्ये क्षेत्रकारान्त था, तथा हितीय शुरू 'भाषीं' स्त्रोतिहरू में था,

इस लिए प्रथम शृन्द् का पुलिङ्ग ६प था गया। इसी प्रकार-। चित्राः गावः यस्य सः चित्रमुः ( चित्रामुः नहीं ), जरद्भायेः ।

ाहा संवाद के स्वाद स्वा

या-ट् ऊद्गारान्त हैं, झास्तारान्त या ईस्तारान्त नहीं)। जुन नियेप स्थलों में (जैसे यहि प्रथम शब्द किसी का नाम हो, प्रणी संख्या हो, उसमें जुन का नाम जासा हो जोर वह ईक्तारान्त हो, जाति का नाम हो स्थादि, यथवा यहि हितोय शब्द प्रिया या जियादिगण में पिठन केहि यब्द हो)। जैसे क्रमानुसार—

इनामायेः ( जिसकी दका नामवाली की है ), पन्चमीमायेः ( जिसकी गाँचदी की है ), सुध्योभायेः ( जिसकी थन्छे केयों वाजी की है ),

सह एक । हिंदी है । इस है । हिंदी है । हिंदी है ।

कल्यायां प्रियः ।

- हिंद्ध : हे । । अस्पय के । इ. हे ने अस्प का विष् आदे, और पींदे पूरा समास स्त्रीजिङ्ग बनाना ही तो नित्य कप् (३) यहि समास के अन्त में इन् में अन्त होने पाता शब्द

वहवः द्रिएन । प्रस्तां सा बहुद्धिदया ( नगरी )।

一節意為邓 किन्तु यदि पुलिङ्ग बनाना ही ती कप् बाइना न बाइना इच्हा

अनुसार कोई विकार न हुआ है। वस में इन्हानुसार कप (क) नोह क जिल्हों संसास के जानिस प्रबंद में अन्य नियमों के बहुद्धिङ्गा शासः, बहुद्युडी ग्राप्तः वा ।

उदाय सनः वस्त सः उदायसनस्यः अववा उदायसनाः। इस् विधार-선호의 로 의식—

ब्युहारस्यः, महाययार्कः आदि विकल्पित् रूप हैं।

नहीं हुआ, क्योंकि समास का श्रोन्तम शब्द 'पाद' दूसरे नियम से पह किन्तु व्याघस्य पार्ते इव पार्ते वस्य सः व्याघपात् ( यहाँ व्याघपास्कः

हं है। काम अवस्य विषय ( क ) अवस्य विषय विषय है। ( तुं ० अथवा स्थो० अथवा नपुं ० ) हो अथवा स्त्रोजिङ का हिनामक्रम काष्ट्र महिनाह एक छामा श्रीहिक्क श्रीष्ट (८) ही गावा और इस प्रकार आस्तिम शब्द में विकार उत्पन्न हो गावा )।

ईखरः दत्ती यस्य सः ईख्वरक्तेदःः (संसारः)। अन्तं थात् यस्य सः अन्तथातुदः (पुरुषः)।

सैंगोला मावा वस्व सः सुंगोलमात्कः ( मनुष्य )।

**१ ( अर्थ सः १ वर्यक्त्रीयः ( अर्थेक्यः )**।

सिदंतु वर्तेः वस्त सः सिदंत्वर्त्रसः ( तेर्वः )।

(४) यहि आंतम ग्रब्ह आकार हैं किस प्रकार के प्रकास

तैल्तमावायः' तैल्तमावयः।

भिमित के कि मार्ग क्रिया है कि मार्ग है कि सिमान-थर् है

में तात हैं। उन में से मुख्य २ यहां हिए जात है।

स्नीत भि द्विम में स्वीत के ड्रिंग्य (इ ड्रिन्मी के सामस् ( स ) के मफ्नी त्रभाव्य के मान्य ( ४ में उन्हों स्वाप के मफ्नी त्रभाव्य ( ४ में उन्हों साम । ( प्रास्तुष्ट

किसी समित का विश्व है। में मिसी समास का विश्व है। विस्ता मिस्सी शब्द का मिस्सी कार्य कार्य का निस्सी शब्द का निस्सी है। मिस्स है।

(ग) यहि समास के अन्त में राजन, अहन, या सि

१ अवित्रही निस्समासीऽस्वपद्वित्रहो व।।

र श्वाहः सिवस्वहर्व ।

ग्रब्द आवें तो इनका क्य राज, अह और सख हो जाता है; जैसे:—

महात् राजा=महाराजः, सिन्धुराजः,

हो। हिन्ह । :श्रामिट= :श्रह मिम्पेट

वयमस् सहः = वयमहिः (अन्द्रा दिस )'

केर्लास्य सवा=बेर्लासवः।

नहीं नहीं गहन ग्रन्थ का यह हो याता है जैसे—सर्वाद्यः=

( सारे दिन )। सावाहः=सार्यकात । ( ग ) में उदाहत नियम नय् ततुक्य में नृष्टी जगता, जैसे—

न राजा=अराजा, न सखा=असुदा।

ामित हो हिंद्य क्यांचे क्यांचे क्यांचे होते हैं। इस क्यांचे क

न्ता मधम शब्द हो तो वह 'महा' हो जाता है। जेरी—

महाराजः, महाद्वः । निन्तु महत्त्वा=महतां सेवा ।

(स) स्कृ पुर, अप, युर् ग्रब्ह जन समास के अन्तिम

न्हें हैं हो हैं हो। अन्नाग्रह्म हैं होई हेग्रे

अर्थः अर्थ=अर्थनः'

विच्याः पुः=विच्यापुरस्

विमलाः आपः यस्य तत् विमलापं सरः,

. प्राप्तिष्ट । कार्य हिन्दी । प्रतिकार = हे । अपन

हो तो नहीं, जेसे—अवृष्ट्रः। अत् =गाड़ी)।

5 अस्ट्रीवर्डातहासायन् । ६ । ३ । ३ ॥ ३ आस्प्रहेन:समायानिक्रित वादीवर्ताः । ६ । ५ । ४ ॥

ति हो सह और समान गृब्द जन समास के प्रथम गृब्द होते ( व ) सह और समान प्रव्हें हो जाता है ; वैसि क्यान पर बहुया स हो जाता है ; वैसि क्यान पर बहुया हो हो जाता है ; वैसि क्यान सहोता;

समानः असम्बारी= सब्बायारा

#### श्रध्स स्रोपान

### प्राम्नी त्रश्रीत

१२८-संबा, सर्वनाम, विजेपण् आहि में जिन प्रत्यतो की जीड़ कर कुछ और अर्थ भी निकाला जाता है, उन प्रत्यतो की तिहत —किहै हैं केस

हिते. जपयं =हैताः ( हिति +यय ) । इसमें यप ( तिहत प्रत्यय ) जाड़ कर हिति के बड़के का बाघ

द्याया गया है। सं ाफं कामक '—( महाम् ( वहास् )—' द्याय का में

र्गा हुआं । वहीं क्याय शब्द के उपरान्त आण् प्रत्यय तमा कर क्याय से

े रंगे हुए का अये निकाला गया। कुणाम्वेन निवृत्ता=कौणाम्वी ( एक नगरी का नाम )। पहीं 'कुणाम्व' गृब्द के उपरान आण् अत्या कार कि प्रिंग क्षेत्राम्व शेवकाला। इसी प्रकार और भी

होर्ट एकर तहीत प्रकी के निष्ट वार्व कर के किसी 1 हैं निष्ट

तीह :15डी :फर्सिक्स :फ्फ्रें—ई थेप्ट 1क इग्रेप '5डीठ' । 'किस ग्रह माक के स्मिथि कर कर गर्व छाप्ट क्रिं—':15डीठ किस ३ फ्रेंगें में तिकिय छाप्य स्वयंत्र से खाते हैं ति हैं एक क्रिंगें । 114518 हिस्स हैं हिस्स हैं क्रिंगेंं हैं

ति सिक्स किनो निंत प्रस्त जागन प्राप्त किनो निंदि किनो किनो निर्मा किने सिक्स किनो सिक्स मिलो सिक्स मिलो सिक्स मिलो सिक्स मिलो सिक्स मिलो सिक्स मिलो सिक्स सिक्स

हुत मही ति नीड्रें में महाय में यदि में महाय में होत तो निस मह्द में ऐसा प्रत्य में हो। मायम क्या में में मायम स्वर् भाषेमा उसके। (३) में का बृद्धिय प्रह्मा क्या होगा।

कि  $\hat{p} = p_1 + \hat{p} + \hat{p} = p_1 + \hat{p} + \hat{p} + \hat{p} + \hat{p} = p_1 + \hat{p} +$ 

1万万元

१ विद्धित्वनामादैः । ७ : ६ १९७ । १ किति च । ७ । ६ । ११६ ।

निन्द्र निम्म निर्मात (इस्) नहने प्रमान हिंदि भी हिंदी

शानवीनद्द = वाविदः।

ाग हि प्राफ़ हिंक कि 'क्ष' में रिपन ग्रीह कि 'इ' हिस्कू में फ़र्ड़—डार्ह

(३) स्वर् अथवा य में आरम्भ होने नान प्रमुखे के पूर्व, शब्हों । एछोई मफ्ती के क्रीक एछी क्ष्रह्र

—मिहे हैं हाग्छ मफनी के छनीछ प्रजायाछ छाछ के दि छा एक दि ग्रीह है हि।ह हि (कि) एक प्रमु में नाएं के रू ग्रीप है है। हात है हि गिंह ति कि है, है ताष्ट , ए—हैं ति है काफ ग्राक्न में कि कि कि

णुष्ट में लाध्य के र के छुछों ) नाष्टि = ग्राप्ट + छुछों हनाज्ञ क .( प्रिंग के इं कि गिरिंग ) मुण्या = गार्म का की वे ,( गर्क रत्न इ कि जीएणा ) मुरुएणा = ज़्रास् + तिएणा हनग्रह (प्रिंक रक राष्ट्र के विषय) क्यों कि (क्ये) क्रिय्न विषय है। अ्ताराल कृष्ण + अण् = दार्षा ( कृष्ण के अ दा लेप),

( फि फ़र

,(fre pa उत्तारान्त वधू+अण्=वाधवस् (वधु के क क्यान में गुण

। क्रनीम=कर्ट्र+ज़ाष्ट्र+मि=क्रेट्र+मि ज्वागकार्ष्टि अविहाराय ग्री + यत् + हात् = ग्री + अव् + ग्रवं + ग्री = गत्याः

वैजं ( जस ) रावं+क्षस=रायसमें। वर्षि वस्तर स्वर से अजवा न्हार-किहं हुं गित हैं वहुया छोत हैं मरास है महान (३) शब्दों के प्रमान के फिफार छेरे कि म मानी के फिगर (३)

यू से आरम्भ होते हों ते म से साथ पूर्वतों स्वर का भी कभी कभी जोप हो जाता हैं; जैसे-आसन्+(ईप)=आस्म-हंप= आसीप।

- (8) प्रतय के अन्त में आया हुआ हुलू अत्तर केवन वृद्धि, गुण याहि किसी विधि की सूचना देने को होता है, ज़ब्द के साथ नहीं जुड़ता; जैसे—अण् का ण् केवन बृद्धि की सूचना के निष् है, केवन अ जाड़ा जाएगा।
- -फिंट हुं । जात है कह में नाफ के द यह प्राप्त में क्रक है। जाता है, जैसे-
- ठक् = इक । (ई) प्रत्यय के यु द्व के स्थान में कम से अन और अक हो जाते हैं; जैसे—खुर् = यु ( अन ), बुज्= अक ।
- में नाष्ट्र के छ छ छ क म पृष्टु गाष्ट में जीए कि एफर (७) — जीएष हैं निह हैं पूर्ट , पूर्ट , क्ये , प्रण कि मक

मुनास=क

F2-F2

म्ह्रे≕<u>क्र</u>

श=ध्ये ।

ध=इर्व ।

नीनियः फडलछ्या प्रस्तराद्गिम् । ०। ३। ५।

१. डस्येकः ७ । १ । ५ । १ युवेएनाको ७ । १ । १ । १ अपनेयो-

+ क= का + कि + प्र- ( कह ) कर + कि कि भीगई होड़ी

आ ने स्त = चारिनः। आ के में के के कि भी वर्षों में भार के के में सुर्भा के के में

संस् नियम के मिला है। अस्तर हैं। अस्तर हैं।

ाहें तह हैं हैं तह स्थान होते कि स्थान हैं हो कि स्टार के कि हैं है कि स्टार के कि हैं हैं कि स्टार के स्टार हैं कि सिंध के स्टार हैं कि सिंध है। सिंध हैं कि सिं

क्ष था ), उत्पापन वर्ष ने था = वायवस् (वर्ष के क क्षान में गुण

स्य आ), ऑक्तारान्त गा-यत्+टाष् =गो+अष्+गष् +गा=गव्या, आकारान्त गो+उद्ध=नो+आष्+ह्व=गाविक।

(३) गरहों के अन्तिम न का मेरी प्रस्थों के समाने जे। किसी अंजन में आएम होते हैं नहुया जोण हो जाता है; जेसे—राजन् जुज़ ( अप ) राज्ञ + अप =राजकम् । यदि प्रस्था स्वर से अथवा

यू से आरम्भ होते हों ते के साथ पूर्वतती स्वर का भी कभी कभी जोप हो जाता हैं: जैसे-आसन्+(हेंप)=आस्म-हंप= आसीप।

- (४) प्रत्यय के अन्त में आया हुआ हुन अत्यर कैवन वृद्धि, गुण आहि किसी विधि की सूचना देने को होता है, ग्रब्द के साथ नहीं जुड़ता; जैसे—अण् का ण् केवल बृद्धि की सूचना के निष् है, कैवन भ जे।ड़ा जाएगा।
- (४) प्रतिय में आप हुए ठ, के स्थान में इस हो जाता है। जैसे-
- क्यू = इक्त । (ई) प्रत्यय के यु ड के स्थान में क्या से अन और अक्त हो नाते हैं; जैसे—खुरू = यु ( अन ), बुज् = अक्त ।
- में नाष्ट्र के छ छ छ क प्रहु गाष्ट्र में झीष्ट के एफ्स (v) —जीष्ट्र हुँ तिह्न हुं पूर्ड , हुं , हुं , हुं प्रमाह हे सक

। मिगम = म

है = वर्ष

時一段

थ=ईर्व ।

ध=इत्।

<sup>9.</sup> रस्वेकः ७ । ६ । ४० । २ युवेरनाकी ७ । १ । १ । १ व. आसमेनी-

नीवियः फडलह्यां प्रस्पादीनास् । ७ । ३ । ३ ।

#### श्राष्ट्रीपृष्ट

(क्) जप्स का शर्ध वहाने के जिए शकारान्त गातिपदिक के धाननर इन् प्रस्थ सगता है, जैसे—द्यारय+इन्=हायरिश, (क्यारथ का सड़का)। द्वस्य अपस्यं=हातिः (क्त्-क्यं), क्यादि।

(ख) मेरे प्रापित हिन्में की प्रत्य समा है। उनसे अप्राप्त — किंचे प्रति के जिय हक् (प्यू) लगाना चाहिए; जैसे का क्ष्म चिनता +हक् = वैनतेयः (मिनता का पुत्त)। भिनतो केनता दे भागेतेयः (भांजा) इत्याहि। पेसे प्रतिपद्दिक जिनमें केनता दे स्वर हो और जे। इसार में अन्त होते हैं, हक् प्रत्य लगा कर अप-स्वर हो और जे। इसार में अन्त होते हैं, हक् प्रत्य लगा कर अप-स्वर हो चौर ने इसार में अन्त होते हैं, हक् प्रत्य लगा कर अप-

१ सस्यापलस् । ४। ११ ११ १६ सपलं पोत्रमसृतिगातस् । १४। १११६१। ३ अतः हुन् । ४। १६ ।। ४ सोम्यो दक् । ह्यचः । १४। १३९०,३२१। इतस्यानितः । ४।१।१२२ ।

्त) अरवपति आहे (अरवपति, यत्तपति, यत्तपति, प्रम्पति, प्रम्पति, स्वपाति, स्व

( घ ) राजन् और श्वधुर् शब्दों के अनन्तर अपसार्थ में यत् ( घ ) प्रत्यम जगता है। राजन्+यत्=राजन्यः, श्वधुर+यत्=श्वधुर्थः (साला)

#### फ्रिंक्डिंग

(क) किसी वस्तु का होना किसी हुसरी वस्तु में सुचित करने के जिये, जिस वर्तु का होना सुचित करना हो उसके अनस्तर मतुष् ( मत्) प्रत्यय लगता है; जेसे :—

=}-ok olbe ob

व अर्थन(स्वादिस्वर्थन । ४ । ३ । ८ ।

ई दीयर्वर्शित्यत्। ह । ३ । ३५०।

३ तदस्यास्यस्मिनिति मतुप् ११।१३। भूमिन्द्रायधंसासु निस्योगे-

शियायने । सम्बन्धेर्यायां भवान्त मतुवाद्यः ॥ वातक ॥

—: किंह हैं जागा काम मिलम करके मिलमें कि वि निर्मात हो विशेष करके मलधीष निस्ती वस्तु के वाहुल्य, निन्दा, प्रशंसा, निस्ते वाहुल्य, क्रीय-। ( फुस-ार ) ज्ञामार-ति इ जिस एअह : जार

। ( द्वास कार स्क्रेस कार के इप्रहें ) किए हैं ्। ( किह्न कि कि इंट ) । क्रिक्ट कि कि हैं हैं ) । क्रिक्ट । ( 1ई 1637 इंड्र फ़र्म मिस्टी ) : इंड्र एहि । ( गिलाम एक इन्ह ) मान्यक । (किन्छ हिन्छे ) १४-५ । (धन्छे । । ( किं मायों नहुन ) माप्रों

स्पर्य आदि ) के उपरान्त लगता है । गुणवास, रसवान् इखादि । मत्त् प्रस्त विशेषकर गुणवाची शब्दों ( हप, रस, गन्ध,

49 कुछ यान्त्री के अनन्त्र ( ये शिवि में ) पह नियम नहीं भी लगता है; उदाहरण, शोर, विधावान्, वासीवान्, यशस्वान् विधहान्, तोर्हान्, इलादि । श शा हा तो मतुष् के मू के स्थान में चू हो जाता है; जैसे कि जपर क उपधा ( श्रीनेतम अस्त के पूर्वाला अस्र उपधा कहलाता है ) म अथना जिस् मतुष मत्य के पूर्व हैये हैं है के मत्रम मत्रम हीए—डिन

| स्विमहरू

३ महिपयापार्य मतीविदियवीहिम्य । ८। ६। १ मन् । ८। ६। १०।

-

一: 6 ( ) ( ) ( ) ( ) (ख) अकारान्त शब्दो के अनन्तर इति (इत्) आर ठत्

। (म्ह+इप्रहे ) :कडप्रीह ( नीह+इप्रहे ) रिड्यह

—रिर्म हैं नाम अवस ( ब्रुं ) इत्तृ की के भारत खाह एक गाया के सुख्य शब्द हैं ) शब्दों के अनन्तर , यह जिसमें हैं—, देस अर्थ कतन्द्र, फर्नम, कन्द्रल, मुच्छी, अङ्गार, प्रतिविग्व, प्रत्यप, दीचा, गर्ज ये दुस पयहा, करनावा, तृप्, कोर्स, कर्ववावा, फत, कञ्चुम, श्रद्धार, शद्धर, वकुच, अन्यकार, गार्व, सुक्र, हर्व, उरक्ष्य, रख, कुंबलय, द्वय, सीमन्त, ज्वर, रोग, उत्करहा, भर, व्याधि, वर्मन, पया, गीरव, याख, तरङ्ग, विवाक, चन्द्रक, निदा, सुद्रा, बुसुका, पिपासा, अदा, यस, पुनक, दोह, दोह, सुख, हु:ख, विचार, कुद्मवा, कप्टक, मुक्रवा, कुसुम, किसवाय, परवाद, लपड, वेग, (ग) वाएका आदि (वाएका, पुष्प, मसरी, सूत्र, मुत्र, प्रचार,

प्रिवत, कुसुमित आहे इसि प्रकार वनते हैं। विवासित ( व्यास है जिसमें—व्यासा )। । ( मॅमले ई जिल ) हकी ज्ञान = इन्हें + क्या ह

٥

३ वदस्य सञ्जातं वारकादिम्य इतम् । ४ । ३ । ३६ । । ५९९। ६। ४। किठमी इ ठाए ६

# भानार्थ तथा कम्पि

एड़े रे किसी ग्रन्ड से भाववाचक संज्ञा बनाने के जिए उस ग्रन्ड में ल ज्यावा नल् (ता ) जोड़ देने हैं। ल में अन्त होने वाले ग्रन्ड में नएंसकलिड़ में होते हैं और तल् में अन्त होने वाले लोज़िंदों में नेसे

. मुन्नपुषी = का + क्षियी तातीय कित + ती त | कार्यान का + ति । क्षियी = कार्यान क्षियी |

(क) पृथु गादि (धृथु, सृदु, पहच, पटु, तचु, वाचु, वाचु,

पुथ + इमनिच्= प्रथिसत् ( महिसत् के अनुसार रूप चर्ति ), पुथुत्वस्, पुथुरा, अदिसन्, महिसन्, पृथिसन्, तिसस्, लिसन्, लिसन् आदि ।

६ । ३। ३६३ । १ हस्वादिस्य इसिन्दिर । ६ । ३१३ । ६ ऋतो हलादेव्यंचोः ।

(ख) नेषीवाची शब्दों (नीत, शुक्त थादि) के अनन्तर तथा दृढ थादि । दृढ, वृढ, प्रियं, कृश, वक, शुक्त, सुक, सुक, हृष्ट, तन्तप, ताज, योत, उच्य, तक, वृक्त, सुकं, सुकं, सुकं, हृष्ट, तन्तप, ताज, योत, उच्य, तक, वृक्त, सुकं, सुकं, सुकं, हृष्ट, तन्तप, योत, व्यात, हुष्ट, तन्तप, ताज, वृक्ष्य, प्राव्य (य) भाव के अर्थ में लगाते हैं, जैसे—
इमिन्च अथवा ध्यक् (य) भाव के अर्थ में लगाते हैं, जैसे—
शुक्रप भावः=शुक्रिमा, योक्त्यम् (अथवा शुक्रव, शुक्रता)।

स्ती प्रकार मधुरिमा, दाखाँ मू, द्रविमा, रहत्त, रहता आदि'।

माधुरमेस् मधुरिमा, दाब्यंस, द्रविमा, रबत्त, रबता थादि। ब्यन् में अन्स होने वाने यदद नपुंसकनिङ्ग में होने हैं।

्योर, धूते, आराचय, विराचय, अपराचय, वक्ताव आवि ( गाहाय, वोर, धूते, धूते, आराचय, विराचय, वक्ताव, वक्ताव, विराचय, वेर, धूते, आराचय, विराचय, अपराचय, व्यक्ताव्य, विराचय, व्यक्ताव्य, विराचित्, साराच्य, संवादित्, साराच्य, विराचित्, साराच्य, विराचित्, साराच्य, विराच्य, विराच, विराच्य, विराच्य, विराच, वि

वीवेस्, घोलीस्, आपराध्यस्, देक्साव्यस्, सासस्यस्, कोशल्यस्,

९. वर्णेस्साहिम्यः व्यन् । १ । ९ । ९२३ । २. गुणवचननासमाहिम्यः कर्माण् च । १ । ९ । ९ । ९ ।

जापर्यस्, नेपुरयम्, वेशन्यम्, कोतूह्रसम्, यावित्यम्, आवस्यम्, राज्यस्,

निक क्षेत्र का अर्थ नोध कराने के जिए मी इन शब्दों के अनन्तर निक क्षेत्र नेते—आहाणस्य कमें = बाहाज्यस्य, बाजिशस्य कमें =

वालिग्यस्, काब्यस् । वाल में शन्त होने वाने शब्दों के अनन्तर्

( यदि पूर्व नयों में खबु शत्तर हैं। जैसे शुनि, सुनि शाहें-पायह नहीं ) मान अथना क्ष्में का शर्थ हिखाने के जिए अज् ( श्र.) प्रत्यन जोड़तें हैं; जैसे—

भुनेभीवः क्षमे वा =योवस्ः सुनेभवः क्षमे वा =मोनस्।

कंसरी कि कुंध कि किस फ़क्त फ़क्त के किसी कीए ( ह ) भू हैं हैं के अल्प ( अह ) की रहन्तर के उसके हैं कि कि कि कि कि कि कि कि कि ने में

तिहा मिल क्रिया के सिक्स के विक्स के किस्स के किसस के किस के किसस के किस के किस के किस के किस के क

हुन्द्रपर्य में है नेपा ही प्रयाग है । । इन्ह्रपर्य में है नेपा ही प्रयाग में है ) ।

हैं. यद्य सम्मेदा १। १। १३६ ॥

कि हो मेर हव मेर वाद:= चेत्रवन्मेत्र गाव: ( चेता मार के के कि है । । ( चेता हो मेर के कि है )।

(क) के सिक्ती के समान किसी की सुवि अथवा किस् (क) किसी के स्थान पर कोई एक जिया जाय तो उस शब्द के अनन्तर कत् (क) —फिस् के स्थान करावे हैं, जैसे—

अश्व ह्व प्रतिकृति: =श्यवनः ( अश्व के समान मृति अश्वा चित्र है जिसका )।

सान हो । अब्हः ( तेत्र के स्थान पर किसी हुच अथना पची को जब पुत

# सर्वहान

९३३-किसी वस्तु के समूह का अर्थ बतलाने के जिप उस वस्तु के अनन्तर अप् ( ख ) प्रत्य जगाया जाता हैं; जैसे— बकानां समूहः=बाकम्। काकानां समूहः=काकम्।

बुकानां समुहः=वाकम् ( भेड़ियों का समुह )। माथुरम्, कापोतम्, भैवम्, गाभिणम् ।

<sup>9.</sup> इने प्रतिकृती। १ । ३ । ६६ ॥ २. तस्य समूहः । ४ । २ । ६७ ॥ भिन्यदिस्पेटण् । ४ । २ । ३८ ।

3±0

शासवा ( ग्रासी का समूह ), जनवा, बन्धुवा, गंजवा, सहाथवा। अयं के बिष् तत् (ता) त्यावा है:--( स ) आसं अर्थ वन्त्रैं गायं सदीत हम शब्दों से अनन्तर समृह के

## भिरवन्याथं व विकासाभे

इंवर्ध अवर्ष = इंवः। उत्प्राप्टिसं ( उत्प्री+ अलं )=अप्रावसं । सम्बन्ध वताता है। उसके अनन्तर अण् जगाते हैं। जैसे— १३/४-"यह इसका है," इस अथे की वताने के जिसका

इसका जिड़ सम्बद्ध वस्तु के लिङ्ग के अनुसार बर्जता है। न्ध्रीस + अर्थ = जैन्मस्, नैशम् आदि—

उक् ( इक ) बगरा है ; जैसे—हाबिक्स्, सैरिक्स् । राज्यन्य के इंग्लंड मीर मीर कहा माने स्वान्त के अन्तर्म ( क )

विवानी है। तो उसके अनन्तर अयु प्रत्यव नगाते हैं ; नैसे— क्रिक ( प्रश्ने हें कि ( प्रश्ने प्रस्ति ( प्रश्ने क्षेत्र क्

व्यक्तम्। वा० । ३ शासचायवन्त्रेरनस्तव् । ८ । ५ । ८३ । वायसद्दावारचा <del>वृ</del>ष्टि

ई ह्वस्तुराईक् । ८। ई। १५८। 3. वस्त्रेद्स् । ८ । इ । १३० ।

8. वस्य विकार: [ ८ ] इ । १३८ ।

2

प्राप्ति हर्छ।

( ग ) प्राणियाचक, श्रोपधियाचक तथा बृचवाचक शब्दों के अनस्तर मानिक: ( मिरी से बना हुआ, मिरी का विकार )। भरमनी विकार:=भारमतः ( भरम से बना हुआ )।

,अवराव, का मां अर्थ वर्तवाता है, विकार तो बताता यही प्रस्पर्

—िर्फ हैं हैं इ

मयुरस्य विकारः अवयदो दा = मायुरः।

। : उक्ताम = १ किष्ठश्री किंग क्रे अक्स

मुत्रोग: विद्यारी उचयती वा = मीवे कायदम्, भस्म वा।

िप्पेषस्य विकारः अवरादो वा=वेप्पताः ।

(व) व, क में अन्त होने वाले शब्द के अन्तिर अवयन का अधे

देवदार + अयं = देवदारवस्, भाइदारवस् । निसाने के जिए अस् ( अ ) प्रत्यव है।ता है; जैसे—

( च ) विनार अथवा अवयव का अर्थ वताने के जिए विकल्प से मयह

——£ि ; डिंहा अभ्या सकता है, कि स्वा वान पहन कि प्रमुख कि अभ्या

अश्मनः विकार् अवववो वा=श्रायमनम्, अश्ममवम् व।।

निन्तु मीद्रैः सूपः ( मूँग की दाख ) का सुतुमयः सूपः नहीं होगा। मस्ममनम्, सुवर्णमयः, सुवर्णमयी इत्यादि ।

। १६। ६। ८। अवत्रे विविधिविधिविधिवाः । ८। ५ । १५ ।

रे' सीर्व्य । ८ । ६ । ६ ६ ।

३. मथहवेतयोभौषायामभक्याच्छाद्नयाः । ४। ३। १४३ ।

# कृष्टिके विश्व क्षित्र हिल्ला है।

- र्षा के नित्र (ज्ञाह । नित्र ) एतस्री प्रमुद्र ।
- । हैं हें इस एकए रिप्राणमीए ईन्ट हैं होह जाक
- (क) यत्, तत्, एतत् के अनन्तर नतुष्, किम्, इद्म् के अनन्तर व और घ (इय) लगता है, जेसे—इयान्, कियान्।
- इनका विस्तृत कर विशेषण विचार में दिखाणा जा चुका है।
- मास क जीए एक में क्यामी , एसिए क्याम क्याम क्रिक क्रिक हास ( छ )
- हराकर निश्चय स्थापित किया जाता है; जैसे— शमः प्रमाणम् =शममात्रम् ( निश्चय हो शम प्रमाण है )।
- स्मायम् ( सुर ही भर )।
- । ( डि म्रॉंग ) महामछ्म
- णामर ज्ञाप काम कुछ अनन्तर के प्रकार विधानर प्राप्त
- चताया जाता है; जैसे— पोक्पस् ( जनमध्यां सिति )—इस नदी में शादमी भर ( आदमी के हृवने भर ) पानी है। हास्तिनस् ( जनम् )।
- हैं होत्स शब्द के अनन्तर इति ( आति ) लगाक्त संख्या का आर्थ मिलाया का भी भीय कराते हैं, किसने ।
- । ०४—३६। ९।४। :घ कि फ़िक्सिकी। यहा क्रिमिशिए :४४६ईत्रक १ । ०क्षि : फ़्क्किक्सिस । क्रिक्किशिक्ष्याक्ष्यक क्रियाणामरीपणामस *६*
- ३. व्रदर्शस्तरमासम् च। ६। ३। इट।
- । १४। १। १। १। होड जिमग्रीपाक्का :मन्नी ४

( व ) संख्या शब्द के अनन्तर तथप् तगाकर संख्यासमूह का बोध

कराते हैं; दितयम्, त्रितयम् आदि ।

हि शीर हि के अनन्तर इसी अर्थ में अयन् प्रत्य भी लगता है—-हयस्, त्रयम्।

# **धि** ।

( छड़ ) हा उत्तर्नाक क्ष्मक ही वस्तु हो वसके व्यवन्तर हा ( हव )

प्रथय बगता है; जैसे— बस्सेम्य: हिते हुग्यं = बस्सीयम् हुग्यम् ( वख्डों के जिए हुच )। हुसी अर्थ में ग्रारीर के अवयववाची शब्दों के अनम्तर तथा उकारान्त शब्दों के अनम्तर; और गो आहि ( गो, हित्स, अचर, विप, विस्, शब्दों के अनम्तर; आहे गो आहि ( गो, हित्स, अचर, विप, विस्,

बर, असर, वेद, बीज—ये इस गण के सुख्य शब्द हैं) के अनन्तर यद,

प्रस्थ सगता है; जैसे:— दन्तेस्युः हिता ( श्रोपधिः )=दन्सा, ( दन्त-पत् ) । इसी प्रकार तन्तेस्यः विश्वा ( श्रोपधिः )=दन्सा, (दन्त-पत् ) । इसी प्रकार

-क्यमी, गोभ्यः हितं =गन्यम्, यार्वे हितं =यारव्यम् (यार्+यत्), यून्यम्, युन्यम्, असुर्थम्, वेसम्, दोम्यम् आदि।

१ संस्थाया अवसवे तयप् ।१।२।३१। हिन्द्रमां तपस्यायका ।१।२।४३।

१ १ । १ । १ । मिछड़ी मैंन्छ ६

इ. श्रांप्रियम् । १ । १ । ६ ।

<sup>8.</sup> चरावादिस्यो यत् । १ । १ । १ ।

#### क्राणमहिन्नाम्

१३ ७-इन्ड तदित प्रस्य पेसे हैं, जिनके जोदने से वह प्रयोजन सिद्ध के प्राहे जो हिन्दों में, दियावानी, कालवानी आदि क्रियोचियोच्यों से होता है।

कं णग्रिनी, मानेस एक तहां में एक कं क्तीमड़ी मिड़में (क) हिम्म (क्या पीर और अभि अववाद कं क्रिक्स मीट्र और भी एक (मुन्नेस हैं, हुस प्रस्प के पूर्व तथा नीचे लिखे अववाद के पूर्व कुछ विनामों के रूप

में हेर फेर हो जाता है ; जैसे— स्वतः, स्वतः, अस्मतः, अस्मतः, अस्मतः, अतः वतः, ततः, मध्यतः, परतः, छुतः, सर्वतः, हतः, अपुरः, उभयः,पितः, अभितःआदि। मध्यतः, परतः, छुतः, सर्वतः, हतः, अपुरः, उभयः, परतः है—कुत्र, अत्र,

यस्र यस्र बहुत्र, सर्वेत्र, प्रक्रित्र ।

ा केल, जब आदि अर्थ पक्ट करने के जिए सबे, एक, अन्य, —िवार, यह, सह याव्हों के असन्तर 'दा' प्रत्य जगता है—

सर्दरा, एकदा, अन्यदा, कदा यदा, तदा। है, कदानीस, यदानीस,

वहानीम्, इहानीम् थाहि ।

<sup>3.</sup> पञ्चम्यास्तिस्ति । १ । १ ॥ ७ । पर्योमम्यां च । ४ । १ । १ । स्वीभयाथित्यामेव । वा० ।

र. संसम्यक्तिसदः कान्ने हो। ६। इ। ११। दोनी च। ११३ । १८। १. संसम्यक्तिसदः कान्ने हो। ६। ३। ११। दोनी च। ११३ । १८।

खिद बार्ख ( अस् ) था यखन बागि हैं—कथस्, इंखर्स, वथा, तथा। क नाइक कि थिए जानए तन्त्री मुगाइ के इंग्ला शास्त्र भिर्व हो है है है ( घ )

हैं 101क एकर ( अस्तात् ) प्रस्य लगता हैं। दिशावाची याब्दों के अनन्तर प्रथमान्त, पद्धमी तथा सप्तमी के अर्थ में ज़ीह :3g महो के नित्तक केट कि एक होए होए ( E )

वयरात्, अधरात्, विषणात् शब्द बनाते हैं। इचिये, उसरेण, अधरेण, पुरेंग्, परिचमेत, तथा आति लगाकर परचात, कि निष्ठ थिए कि मिसस ग्रीह सम्हर जनाएक पृत्व प्रकार सिद्ध पुरः + अस्तावि = पुरस्तात्, अधस्तात्, अवस्तात् अवस्तात्, उपरिशत्।

इत्वसुन् ( इत्वस् ) प्रत्यं सगाते हैं; फ्रानिहर के फ़िन्छ निर्माणकुष्ठे के गिष्ट केम्ब्र पृष्टि कृष्ट्रम पृष्टी के निष्ट कि को हो, तोह, अर्थ की वर्ष भार के अर्थ के अर्थ के

<sup>।</sup> ५ । इत्याल्डेम्यः ससमीपञ्चमीयथमाथ्यो दिग्देशकालेक्सतालिः । ५ । है संकार्यचन शाया । र । इ । ५ इ ।

इ। २७ | ६, नवस्यत्त्यामहूरेऽपञ्चम्याः । ६ | ३ | ३१ । पश्चात् ।

वतुभ्यं सुन् । एकस्य सकृत् ४।४।१८–१६ ॥ विभाषा बह्रोषोऽदिप्रकृष्टकोले , ही ही। ७१ ! ४ । प्रमुक्त क्षणकी है किमान्दी : क्षणायाः उत्तराधरहों के पार्ता है। है है

पञ्चस्तः सुक्ते ( पॉच वार खाता है ) इस ग्रथं में एक बार के निष् 'सक्ते' शब्द है और हि, ति, चतुर् स्त ग्रथं में एक बार के निष् 'सक्ते' शब्द है और हि, ति, चतुर्

के अनन्तर सुन् ( स् ) सगता है— इः—दो वार, शिः, चतुः ।

बहु के अनन्तर क्लबसुच् और धा दोनों प्रत्यय ततने हैं— बहुक्तवः, बहुधा—बहुत बार ।

## क्रमिहि

१३८-ऐसे अर्थ कितका कोघ अपयार्थ, चातुरिक, राक्तवर्थक १३८-११ प्रत्यमें से नहीं होता, वे तिह्त अर्थ पाणित व्यक्ति भ्रम् में भ्रम् मन्द्र में अव्ह से उत्तताये गये हैं। ग्रेप तिह्न अर्थी के जिए बहुया अय् जोड़ा जाता है। —:इंग्रिक्श

चचुपा गृहाते ( ह्व्यं ) = चाचुपं ( चचुप् + अप् )। अवधेन भूपते ( शब्दः ) = शावपाः ( अवपा + अप् )। अश्वेद्हाते ( रथः ) = शाथः।

चतुरंभरहाते ( शक्य )=चातुर्मा । चतुर्भा रस्यते ( रहाः )=चातुर्माम् ।

( क ) गाम शब्द के अनन्तर शैपिक प्रसय यत् और खब् ( हैन ) होते हैं:—ग्राम्यः, प्रामीयाः।

हु, याच्, अपाच्, उद्व् प्रतीव् शब्दों केअनन्तर यत् होता है:---विन्यस्, प्राच्यम्, अपान्यम्, उदीन्यम्, प्रतीन्यम्।

अमा, इह, क, नि, ति प्रस्वान्त शब्द तथा त्रम् अस्पन्त शब्द । के अनन्तर सप् ( स् ) आता है:—अमास्यः, दृहयः, क्रमः, निस्यः, अतस्यः, कुतस्यः, यतस्य आदि, कुत्रयः, तत्रसः, अत्रसः, पत्रसः आदि ।

( ख ) जिस शब्द के १३१ों में पहुंचा स्वर्ग होहू वाजा (आ, पें जो) ।
हो वन शब्दों को तथा त्यद् आदि ( खद्, तद्, प्तद्, प्तद्, इदम्, अद्स्, प्रक्, प्तद्, प्तद्, प्तद्, प्तद्, प्रक्, अस्मद्, भवत्, किम् ) शब्दों को पाणि ने ' बृद्ध । माम हें, बुप्पट्ट, अस्मद्, भवत्, शिक्म हें ( हैंय ) प्रत्य जाता है ; वेंसे— विद्या है, ह्व बृद्धों के अन्तवर श्रीपिक छ ( हैंय ) प्रत्य जाता है ; वेंसे— शाला ने छं नाजाय, माला ने छं नाजाय, प्रदेश हों के अन्तवर्य श्रीप्त प्रदेश के प्रदेश श्रीप्त प्रदेश श्रीप्त प्रदेश श्रीप्त प्रदेश श्रीप्त अस्मदोय, अस्मदोय, भवदोय आदि ।

कंड़ में फ़िष्ट मिट्ट फ़ान्नाह के ड्रिंग्डाह क्रमाह प्रिष्ट क्रमाह (11).

१. धुप्रागणपुत्कप्रतीयो यत् । ४ । २ । १०१। अमेहक्वतिप्रकेष्य प्व ।

ना०। सन्तर्भे व होत नक्तम् । ना०। । ४०-१० । ९।९। म् निशिष्टम् । मुड्राइस्मिनामामिक्सेहोह् द

श्रुद्धान्य १ १ ११४ । हे युष्मदस्मदोरन्यतस्यां खञ्ज । तस्मित्रणि च युष्माकास्माको

तक और समक, खन् और अय् प्रस्य तान के पूर्व आदेश हो जाते हैं-युव्सड् और अस्सह् के खान में युव्मोक और अस्साव्ह तथा एकवचन मे में गए हे हिन्दी हैं विकल में विकल में विकल में हैं किया है।

युव्सद्—युव्साक ( + अय् ) =योव्साक, (+ख्यं )=योव्साकीय

। (तिर्म) । सक्का ( + अर्था ) = धावक + क्रां = धावका । (प्रां )।

बैसर्ड ( + छ )=बैस्पर्दाता।

( ईसाध )। ससर (+अर्व )=सासरु (+बर्च) =सासरुम (मुरा)। असाद-असाक (+अर्ग)=आसाक ( + वर्ष)=आसाकाम

असमड् (+छ )=असमदोय ।

नोर—'विशेषण विचार' में इनका उत्होंस आ चुका है।

नास + ठम् ( इस ) = मासिक, सांससिक, सायातिक, पोन:-— ई 1515 प्रस्पर एठ क्योरि उत्तनम् के ग्रिंग्य विश्वास ( B )

प्रनिधनेता सब्द, सन्ध्या, अमावास्या, त्रवेत्यो, चतुद्यो, । ब्रीष्ट :क्रनीप्ट

रिमानह मेह ( श्रीह स्वीह ) इंब्ह हिमानुक क्रिय के अधि (श्रिमानी क्रिय क्षेत्र क्षेत्र

। ज्ञाह्म भण्य ), यारद्म, हेमन्तम्, योशिरम्, वासन्तम्, पोणम् आहि । — मुष्णपृष्टात , कृट + रिष्ट — मुक्तात ) मुम्प्रेट , मुह्मिता , मुस्प्रिय — सान्यिवेतास्, सान्य्यस्, आसावास्यस्, त्रायोद्यास्, चातुद्यास्, शब्दा के अनन्तर अय् होता है—

<sup>3</sup> सान्त्रव्यार्थत्वस्थार्था । । । । । । । । व माखाईमें । ई। इ। व।

क्षेत्र भी स्वरं, प्रात्ते, प्रांते के अनन्तर तथा शब्दां के विन्तर क्षेत्र अव्योग के बीच अनन्तर शेषिक ट्यु-टयु ज ( अन ) जगते हैं और शब्द और प्राप्त के बीच में ते भी उपर से आ जाता हैं —

सायं ने स्ट्रांस् ( अत )=सायन्तास्, विरन्तास्, यास्याद् । प्रमेतनस्, दोपातन्स्, दिवातनस्, द्वानीन्तनस्, तदानीन्तनस्, द्वाहि । प्रमेतनस्, दोपातन्स्, दिवातनस्, द्वानीन्तनस्, तदानिन्तनस्, द्वाहि ।

हैं सहार प्रत्य जगते हैं और दो से अधित के बीच में हिस्से के जिप तसप् और इप्रत्

जह से लागेयस्, जहार (इ) के जिए) और लाग्य में विक् निक्त से से अधिक के जिए। इनका निस्तार्पूर्वेक वर्णन निक्ति वर्णा निवास् (१०३) में था चुका है।

(त) किस् के अनन्तर, पुत् प्रस्यान्त (प्राहे, प्रगे शादि) शब्दों के अनन्तर अव्ययों के अनन्तर तथा तिडन्त के अनन्तर तमप् + आसु=

( वसास् ) बगाया वावा है)। इसी यकार—(बूब ऊँवा), पर्वाततमास्— किन्तमास्, प्राह्वतमास्, उच्चैरतमास्—(बूब ऊँवा), पर्वाततमास्— ( बूब् श्रन्छी तरह प्रकाता है)। इसी प्रकार—नोबैरतमास् गन्छतितमास्

९ सार्याचर्पालेपगेऽन्ययेम्यल्य्स्यांत्रो तुर् च १४१३।२३। १ अतियायने तमनिष्ठनी । तिब्य्च ४१३१३५–३६।

तरसमयो चः १९१९ तरबीयसुनौ १९१६।१७। ह्रिवचनविभव्योपपदे तरबीयसुनौ १९१८।१९। इ

वृह्यतिसमाम् आदि ।

( मर ) कुछ कसी दिखाने के जिए करपप् ( कर्प ), देश्य, देगीयर् ( देशीय ) प्रस्पर जगाए जाते हैं ; जैसे —

द्याप ) अल्प जनाद जात है ; जन — क्यू कम विद्वाम् पुरुष । विद्वरम्प्यः, विद्वहेश्यः, विद्वहेशीयः—क्यू कम विद्वाम् पुरुष ।

पञ्चवपैक्त्पः, पञ्चवपैदेयोः, पञ्चवपैद्योपः—कुङ्ग कस पांच वरस का। यज्ञविक्त्पस्—ज़रा कस यज्ञ करता है।

है ; चैसे— क्या का वाय कराने के जिए कर् (क) प्रस्प खगाते के ; कै

व वेनस ( वेनस विदयः ), भिनुकः ( वेनस भिष्यते ) आहि ।

= र्राप्त : क्रम् : क्रम् = (स्त्र + र्राप्त : क्रम् + क्रम् । क्रम्

१ ईपर्समासी कल्पट्रेश्वर्शितरः । १।३१३७

२ अनुकापायास् । १ | ३ | ७६ | अभूततत्राच दृति-इस्वस्तियोगे सम्पद्यकतेरि स्विः । १ | ४ । १० | अभूततत्राच दृति-सकत्रम् । बा० । अस्य च्वो । ७ । ४ । ३१ । च्वो च । ७ । १ १ ६ ।

अबहा। बहा। मनि बहाभिनि (जो बहा। नहीं है वह बहा। होता है)। अगदा। गङ्गा स्थात् = गङ्गीस्थात् (जो गङ्गा हो। हो। हो। अगदा। नहां स्थात् = गङ्गीस्थात् (जो गङ्गा हो।

नाए )। शुचोभवति, पट्टक्रीति इत्यादि ।

जाता है )। इन्धनम् अभिः भवि =इन्धनम् अभिनसात् भवि = ( ई्यन आग हो ।

। ई ितार कि समस पास-नीहम असम हो जाती है।

### क्रिकिष

१३ (किस्नी से प्रांत क्रियोतिक के 'किस्न जिल्ला अर्थ के निक्त के किस्न क्षेत्र के किस्न के किस्

(क) यहि किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की सत्ता हो, अर्थात वह वहां विद्यमान हो ती जिस वस्तु में सत्ता हो उसके अनन्तर अय् अयथ जोडा जाता है, जैसे—

। है नामके में सम्ह्र—( कुम-त्रप् ) -हम में वर्तमान है।

१ विभावा सावि काल्न्ये । १ । ५ । १ १ ।

र सन भनः। ८। द्र। ५६।

क्रिका ]

नस्त), इस शब्दों में यत् ( च ) जोड़ा बाता है— रहस, उला, साचित, जादि, अन्त, मेथ, यूथ, न्याय, वंथ, काल, सुक, इसी अर्थ में ग्रारीर के शवयतों में तथा ( दिया, वर्ग, प्रा, पव,

वसन्त ( गीव । इनका बिन्न विभीव्य के अनुसार होगा। जेस, पृथ्य, न्याय्य, नेश्य कात्य, मुख्य ( सेना आदि के ग्रद्ध से ग्रे), र्दर्ग ( सन्त्रम् )' उक्तम् ' धारमस्' आदाः ( त्रेर्यः) आहा आदि' अन्त्रं र्दस्वर्स' मेस्त' वासिक्त' हिरुत' वेर्यु (तिस्तः)' तब्तः ( रावा )'

-समस्ता है, वेसे परिवृत्व भद=पारिमुख्यम् । इसी खरी में जुन अन्यवीभाव समासी के शननतर ' व्य ( य ) '

— किहा है गामन कारह से अयू असम बागता है; दीवानी अथवा दुवेजों का है और वह वतनाना हो कि यह अमुक स्थान का क्षित हो व्यक्ति स्वाप्त क्षित स्वाप्त क्षित हो ।

। ( एर्ड एक म्ह्रें के पिर्गत होएरे ) :एर्ड :होर्ड :एर्ड पिन्डी प्रिनिधी —क्षेट हुँ है।एक क्रस अल्लाह के इवट कि।इस हो प्राप्त क्षे हिन्सी हेग के जनवियोप के मिनास अथवा और फिसी सम्बन्ध भे मधुरायां निवासः अभिवनो वाऽस्य =माधुरः. भारनागरः ।

र्ड शब्दानीभीवाद्य । ३। ई। ५६ । १ देगादिस्यो वर्त संस्थितवर्ताच्च । ३ । ६८-६६ ।

८ विपया देश । ४ । १ । १६ । वस्य निवासः । ४ । १ । ६६ । ई सीट्स मिनासः : ८। ई। ट६। आस्यमर्थन । ८। ई। ६०।

(ग.) गींदे किसी वस्तु, स्थान अथवा मनुष्य आदि से कोई वस्तु आवे और यह दिखाना हो कि यह अमुक स्थान, अमुक वस्तु, अथवा मनुष्य से आई है तो स्थानादिवाचक शब्द के अनन्तर बहुधा अण् प्रस्प खगाते हैं; जैसे—

सुग्मादागतः स्रोग्मः । आमदनी के खान ( दूकान, कारख़ाना ) खादि के अनन्तर रह्

. हुन हो हो है <del>। वेहे ---</del> स्रक्यानायाः आगतः योक्क्यानिकः

जिनसे विद्या अथवा जन्म (जेपि) का सम्बन्ध हो उन से, विद् सकारान्त ग्रब्द न हों, तो बुख् (अक ) होता है ; जैसे—

उपाध्यायावृत्ताता विद्या —श्रीपाध्यायिका, पितामहादागत घर्ने पैतामहत्त्रम् : श्रम्यथा आतृक्य, पैतृक्या ।

ें हुं के किया हैं किया हैं के सुर्थ के सुर्थ

का बोध होता है ; बेसे—

३ विद्यायानिसम्बन्धम्यो बेन् । शाही वन स्त्यहर्ने । शाही विद्या

ना वाल हाया है । यस---

१८७। इ।८। : छागर छछ ६

इ स्वासिस्थानस्यः । ११३ १०५।

च डांडाट

अवेदीव्यति = आधिकः ( अव + हक् )—ऐसा मनुष्य जो अव

। है छिछ्छ छ छ (,सिँए )

अस्या खनति = श्वास्त्रिकः—कावड़े से खोदने वाता। श्वनैत्रेयति = श्वास्तिः—पॉसों से जीसने वाता। उद्देग्न तरिति = शोद्धिः—होगी से तैरने वाता। । काव नवति = हाखितः—हाशी के साथ चताने वाता।

(च) अस्ति, नास्ति, दिष्ट इनके अनन्तर सित के अधे में, प्रहरण-वाची शब्दों के अनन्तर, 'थह प्रहरण इस के पास हैं' इस अधे में, जिस उस के करने का यीत ( स्वभाव ) हो उसके अनन्तर, 'ऑर जिस काम पर निशुक्त किया गया हो उसके अनन्तर, मचुच्य का बोध कराने के लिए उक् प्रस्थ लगता है, जैसे -

अस्ति परलोकः हति मनिवैश्व सः=आस्तिकः (असि+ठक्,) नासि परलोकः हति मनिवैश्व सः=नास्तिकः। दिश्मिते मनिवैश्व सः=देश्विकः ( आसि+ठक्)। असिः महरणे यस सः=आसिकः ( असि+ठक्)। अपुपभवणं योत्तमस्य=आयुषिकः ( अपुप+ठक्)—विसको पुत्रा

। दि प्रज्ञास् कि निष्ठ । क्रिमाह्य = ( क्रुट + फ्राप्ट ) :क्रीकास्र = :कप्टनी फ्राप्ट

१ अस्तिनास्तिहिच् मितः ४।४।६०। प्रहरण्स् ।४।४।५७। योजस् ।४।६३।तत्र नियुक्तः ।४।४।६६।

यक्त + दर्भे '

अर्थ में धर्म, पथ, अर्थ और न्याय के अतन्तर, प्रिय के अर्थ में हत् (हत्य) क अनुसूर, अनुसूर्व के अर्थ में वस के अनुसूर, अनुसूत के

उस वस्त के अवन्तर यत् प्रत्य बगता है; जैमे— ार्ट है है के कार्क मेह किसी वस्त के छिए अन्ता और नाथ केह है ति

( समिनिक्य ), पथ्यम्, अध्यम्, न्याय्यम् ; हृद्यस्य प्रियः =हृदाः नश्यातः = वश्यः (वश् + यत्), धमहिनमेतं = धम्पेम् (धर्म + यत् ) -

—(मिन-मिन) : अर्थ साधुः = अर्थन: (अर्थ) — मिन-मिन-स्थाः (अर्था) — (अर्था-स्थान)

क मार )—:एकमेक =:शुर क्षींच (।शुरः क्षीं क निक कार्यः )

( अ ) जिस वस्त के जो योग्य होता है उस मनुष्य का बोध कराने लिए अच्छा )।

—( फ़ार्फ के रूप प्रस ) :कछी। र कमार प्रिष्ट जीडुमाश्रप के जिए उस वस्त के अवन्तर ठम् आहि प्रथय बगाए वाते हैं; वैसे—

मुना' सेवर्ज, वर्दक, वथ, थुरा, गुहा, भाग, हुम, भङ्ग ) याद्तों के अनन्तर इसी अर्थ में देख आदि ( देख, मुसक, मधुषक, क्या, अर्थ, मेच, इनेतन्छत्रमहरू — इनेतन्छ निकः — योगम्छ ने निक् होिंगक:-होष + ठन् ;

नत् प्रस्तव बगता है। नेस :--

१ वर्श गत. । धर्मपरवर्षेत्रमायावतमे । हत्यम् प्रियः । यम् । साधः ।

१ वद्दीय ।४।३ ६६। देवदादिष्यः १६।३।६६। 8181도록, 63, 64, 6도 1

क्ष क्या क्वाहिकः (क्य+क्र्य)—ऐसा मनुष्य क्या क्वाहि । (प्रोप) से स्था क्वाहि ।

ाकाक निकृष्ठि में इंगल-:काशास्ट नामा । एसस्ट । तकाक निकृष्टि में मिर्मे --:कम्पास्ट नाफ्टेक्ट्रिस्ट । काक निकृष्टि में गिर्में -:क्योड्टिस्ट नीश्त म्मेड्ट । तकाक निक्रम पास के थिएडे--:क्रम्बाइ= नीष्ट क्रिक्ट्रीड

(च) अस्ति, नास्ति, दिष्ट इनके अनन्तर् मित के शर्थ में, प्रहर्सक, वाची शब्दों के अनन्तर, 'यह प्रहर्स्य इस के पास हैं' इस शर्थ में, जिस वाची शब्दों के अनन्तर, 'यह प्रहर्स्य इस के पास हैं' इस शर्थ के निस काम पर विस्त करने का श्रील (स्वभाव) हो उसके अनन्तर, मनुष्य का बोध कराने के लिए उक्

अस्ति परनोकः इति मनिवैश्व सः=आधानः (असि +हत्ने),

। (क्ष्मिनः सः स्वेदिनः सः क्ष्मिनः होः क्ष्मिनः ।

। (क्ष्मिनः (असि क्ष्मिनः सः सः=अस्तिः ।

। (क्ष्मिनः (असि क्ष्मिनः विस्ने ।

। (क्ष्मिनः (असि क्ष्मिनः ।

। किनाइस=(क्र+)क्राक्तिः (क्रांक्र)=अनाचा

क अनन्तर, तथा यदि किसी वस्त के छिष अन्छ। और वाय कोई हो दी अयं में धर्म, पथ, अर्थ और न्याय के अतन्तर, प्रिय के अर्थ में हुद् (हुद्य) (क्र), वश में शाया हुआ ' के अर्थ में वश के अनन्तर, अनुकूत के

उस वस्तु के अनन्तर यत् प्रत्य जगता है। जैसे—

क मार )--: क्रमेक = :ह्या भाग ( स्टब्स ) के मार्थ : - क्रमेल ( क्रम के ( ययः )—हर्य + जय — (छ्रत) । ब्रार्क साधः = ब्रार्क्तः (ब्रार्क + जय) — ( वस्विक्य )' तन्त्रमं अब्तूमं च्याव्यमं देवंतस्य । ग्रेतः = इदाः न्यांतः = नय्यः (नयः + यत्।, धम्दिन्तेतं = धम्पेस् (धमे + यत् ) -

निप्त प्रकि कि प्रमुप्त के उन्हां स्वाह कि कि कि कि कि कि । (। इत्रम्ह भूको

—( फ़ार्फ के रूप प्रस ) :क़्यीए = क़्या किए जी हैमाअप के खिए उस वसी के अनन्तर हने आहि प्रस्त बगार वाते हैं। वेसे—

यक्त + द्यं'

: क्र<u>े</u> में हिन्दे क्षेत्र क होशिक:-स्रोप + ठन् ।

मेथा, सुवर्ण, उद्क, वथ, युग, गुहा, भाग, हुम, भङ्ग ) शब्दों के अनन्तर वृति अर्थ में दृष्ट आदि ( दृष्ट, मुसक, मधुक्के, मशा, अये, मेंय

१ वर्श गतः । धर्मप्रयोन्यायाव्नपेते । हद्यस् प्रयः । तम साधः ।

न्तः भिष्यं लगता है। जैसे :--

१ वर्डीय १६१३ ६३। देखादिस्यः १६१३।६६। 818154,62,64,65 :

j sing pete दंवहवा' मैसवंत' महीतवतू' अहतू' मृह्त ' मृह्त' वत्त' वेत्त' गेंडी' माख'

इंग्डेमर्टः यद्गीयममस्य वदार्थस्य=देन्द्रमाहिकः (वदार्यः)-चन्द्र मी अपोदान के अर्थ में ठल् प्रत्य लगता है, जैसे—

के उरसव के लिए। प्रयोजन का अर्थ फल अथवा कारण दोनों हैं।

—किहै, हैं निगम क्या कृष्ट र ) जिसे हेंग से मेरी हुई वस्तु हो उस ख़बाची शब्द के अन्तर

क्षाय + अया = कापायं वहास,

माञ्जरा + अर्व=मामिन्दम्।

अञ् ( हारिह्म, महारजनम् ) इसी अर्थ में जगता है। फ़िन के महगुराम ग्रीह हिनोड़ । एक ( फ़िक्सि ) हेक अनन्तर के छि शाकालेक, कार्नेमिक ) ; नीवी के अनन्तर अन् (नीवी + अन् = नीव ); किन्तु लावा, रोयन, यक्त, कड्म के अनन्तर ठक् (लाचिक, रोचिक,

अल्ड में अर्थ ओड़ित हैं, जैसे— 

मुप्संख्यानस् (वा०)। नोह्या अन् (वा०)। पोतास्त् (वा०)। हरिहा-२ तेन रक्त रागात् ४।२।१। बाचारोचनाहुक् ।४।२।२। शकबन्दैमाभ्या-३ यदायसर्स रिशिश ७ ६

ई नवत्रव दुक्तः कावः ।८।६।६॥ महाध्ययास्त्रासर्व (बा०)।

वित्रया युक्तः मासः == वैत्रः,

पुल्लेण युक्ता रात्रिः पीनी रात्रिः हरणात् । (इ) जिस बस्तु में जाने पीने की बस्तु तरवार की जाए तो यह

बीय कराने के जिए कि अमुक वस्तु में यह वस्तु तस्तार हुई है, तो उस वस्तु के अनस्तर अया प्रस्प लगाते हैं, जैसे—

भाष्ट्रे संस्कृताः यवाः आष्टाः (माद में भूने हुए जी)। पगिस संस्कृतं भक्तं = पायसम् ( दूध में वने चावता) आदि। निक्ति दिध यद्द के अनन्तर हक् वातता है।

दोशे संस्कृतम् = दाधिकम् ( दही में बनी चीज़ )। किसी वस्तु (मिचे, घी शादि) से संस्कार की हुई वस्तु के शनन्तर उक्

लगवा है ; वेस—

,( क्षिम्डिङ ) हम्पार सा सार्थ स्थाप स्थाप । भीतः प्रस्थमस्य । स्थाप सा स्थाप । स्थाप

९ सस्कृतं भचाः ।४१९१९६। दृष्तप्रम् ।४१९१९८ संस्कृतम् ।३१४१६। २ सद्सां प्रहरणमिति कीदायां या. १४१२१४०।

र पृष्ठी क नाम धिक कि कि

( श ) समसा है। सेसः —

लाक्स्प्रमधीते वेद् वा=वैत्याक्त्यः ( व्याक्स्प +न । )

मिली के निर्मा है।", "है मिल के निर्मा के निर् (त) "इसमें वह बस्त हैं", "उसने वह वनी हैं", "इस में उसना

,ाष्ट्रं फ़्स्याः सन्यस्मित् देशे इति औदुम्सर देशः,

,(गिगम ) हिमाएकि = । हिमी महंगाक्क

शिवीनां निवासी देशः = ग्रेवः देशः,

। ई निक्रक प्रभार महानि कांग्रिया कि फिल्रप कार्याह के रिक्ष जान नह । मार्क्स = इंस्प्रेस । नगरम ) = बेहियास ।

ाई मिर्क क्षेत्र क्षेत्र है। एक एक एक एक एक एक होए

वाता है।

। श्रीष्ट पञ्चालानां निवासी जनपदः = पञ्चालाः, कुरव, वङ्गाः, कांजङ्गाः

वनपद्वाची शब्द सदा वहुवचन में रहते हैं।

- उद्भाव सामि हो । मेर होते १५। स्थाद १३ होसि होसी । ३ वदयोते तहें । धार्श्त १

इ यमपद्रे बिर्पे । इंग्डाच हा

मुब्रस् । हा है। है। कि

ग्रह्मी । फ्रह्म

ह, हैं, उ. क में शहत होने वाले याद्यों में चातुर्धिक मतुष प्रत्य क्ष भारता हैं, जैसे—इच्चमती।

#### नागृष्टि महर

#### प्राम्ही । एको

भाषा के ग्रब्द बनते हैं। धनका मिक्स प्रत्य जाड़ कर संज्ञा, निशेषण आदि वनते हैं। इनका निस्ता आमे ग्यारहचें सामा में किया जायमा। घातुओं में इनका निस्ता आमें सम्बन्ध क्या हैं। इस

१ नदां मतुप् ।शरादश

स किन्तुं, होति, हवादि, सवादि, सवादि और चुरादि । इनके क स प्रथम, दितीय, हतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अण्टम, नव तथा स्थाम गण भी कहते हैं । गण का अर्थ है "ससूह " धातुओं के उस समूह को जिसके आदि में भू घातु है भ्यादिग, कहते हैं, इसी प्रकार आदादि भी हैं । जिन घातुओं के क्य प् मकार से चलते हैं वे एक गण में रम्खी गईं हैं। प्रतेक गण में क चलाने के जिप क्या विशेषता लानी होती हैं यह आगे अले गण के विचार के समय उच्लेख किया जाएगा।

एए) कुन थातुष्ट्रं सम्मिन होती हैं, और कुन अक्षेत्रं मिन पिन प्रांत्रों के पिन सिनी छोस के फिन के पिन्छों क्षेत्र । क्षित्रं भिन्न के फिन होति ।

१ भ्वाचदादो सुहायादि: दिवादि: स्वादिर च । श्रुवादिरच क्यादिरच सनादिश्वः ॥

में फिराम लींत पत्र के फिलाय यात्रियों के किया वास्त्री – १८१ । ाग्णाह एक्निभिष्ट ग्रह्मी क्षित्रहरू हैं जिए हि एंट इंपर्ट होड़ कि रूप क्र होर्क में एष्ट्र पिछी ियक क्रिया है होई के स्टिशाय गरी शात, आसनेपड़ी शातु और उभयपड़ी शातु में तीन विभाग -भिज्ञ शास्त्र । में भिष्ट हुन जीत हुन में इप्रमाण हुन है शिह ड़ि में इपस्मिग् इस है कामही भि है हासभी के दिया प्रसार है मिह्म के प्रस्थात प्रायः सभी इस निषम का उत्स्थान करते आए से प्रमेग करने का नियम केवल व्याकरणों में ही दिखाया गया है, प्रीट्ट एक कि एक के एक्टी हिन्ग्र । गम्हमी कि छाठ निर्ह छत्र । क गम्ली कि निर्ध की गगई रेष्ट क्रिक्स है ।एसी कि क्रिक्साए फिए नहीं, गीदे सः वपते ( वह बोता है ) कहा जाय जहां 'वपते' क्ष क्षिष्ठ निर्व तागई प्रकी कै रेस्प्रु इव गगई क्लम 1ह 1क्ष 1फ़्सी कि निर्व की हैं । तत्त्वकि एपराह इक कि एउ र्राष्ट हैं । एकी कि इपिएरप 'त्रीमिक' हिए , 'हैं एति हुए ) तीय : ए— फिंह , प्रहीए कि हैं में इमिस्पार 1ई मिर्स किया अन्या किया है। आस्मेन हो मं इपिस्तर हे यही किया है एस इसरे के लिए हो परसी दिन जिए हा" और आसमेवद् का अर्थ है "वह पद् मा अपने लिए हा"। क रेसिड़ । परस्मेपड़ का सीधा आर्थ है ''वह पद जे। इसरे के र्जीष इप्रिक्रिप् : हैं दिई इप कि में गिया हतुरेस (छ)

भिक्त भिक्त किन्द्र । क्वावनाम प्रीप्ट क्वावमक, क्वावक्रिक—हैं तिहुं किन्द्री । हैं तिइक भि गाफ्र निम प्रीप्ट गाफ्र ग्रीक्क, गाफ्र निके इष्ट) हैं विव्य कि जिल्हा कि कि कि कि कि कि कि

भाजनमियी), यह कर्तृवाच्य में, सुम्त से खाना खाया जाता है (मया भाजनमध्ते ), यह क्षमंत्राच्य में, तथा सुम्तसे चला नहीं जाता भाजनमध्ते ), यह भाववाच्य में। केवल सक्मेक थातुकां की भियाचों में कर्तृवाच्य और सम्वाच्य सिम्पे होते हैं, अक्मेक शतुक्रों के द्यों के साथ कर्तृवाच्य और भाववाच्य नहीं। हिन्दी में केवल कर्तृवाच्य और क्रमेवाच्य होते हैं, भाववाच्य नहीं। हिन्दी में केवल कर्तृवाच्य और क्रमेवाच्य होते हैं, भाववाच्य नहीं। हिन्दी में कर्तृवाच्य में वेखना अधिक सुहावरेदार समम्ता जाता है, किन्तु

संस्कृत में क्रावान अथवा भावान में हस कावन में । किरहान भावा में इस काव अथवा बृचियाँ (Tenses and

| .( Conditional ).     | ক্র             |             | <i>नि</i> म्हीाग्रह} | ( 65 ) |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------|
| ( Benedictive ).      | ङ्गीिक          | lf:         | —:शिष्टाष्ट          | ( )    |
| -(Simple Future).     | <u> 28</u> 2-   | po          | नीमागमाम             | ( = )  |
| (First Future).       | <u> </u>        | -bat        | अबद्ययग्रमि          | ( v )  |
| .( deiroA)—           | <u> 188</u>     | -           | सामान्यभूत-          | ( 🛊 )  |
| — ( Perfect tense ).  | ड़िकी           | •           | —हमुक्तार्           | ( % )  |
| -(Imperfect tensel.   | SE              | <u>`</u> —1 | अवश्वम्              | (s)    |
| E —(Potential mood)   | निशिन           |             | —छोही                | ( 3)   |
| -(Imperative mood).   | इंग्लि          |             | —leik                | ( )    |
| — (Present tense).    | ड्रफ            | ]           | लाकनामिक             | ( ? )  |
| gaments.              | - : <b>貨刃</b> 和 | <b>E</b> 3  | इ र्ह ,ई रिताई       | mooqa) |
| had Study / Ibble man | द्याया व        | b 24        | दादहाय साचा          | (4)    |

<sup>।</sup> बह बतमाने केंद्र मूने बुड़ जह बिरस्तथा । विष्णियिष्येस विङ्क्षेत्रे मूने बुड़ जह विष्यिषा ।

नहुँ मा उत्तर सह स्वाय स्वाय स्वयं स्वयं

इक :स. ज़िल्ला स—संह , इं तता है। क्या में प्रमि के निम्ह कि कि निर्मित्र के प्रित्त क्ये हुमें: आहि।

हों हो है। अस्ट्रीटक्ट्राय क्षेत्र होए ( होर्ग्स्ट्राय क्षेत्र है। क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य है। क्ष्य क्ष्य

रुंहें। हैं कि दुर्स कमीशिष्ट के शिक्स मेंद्र शीव दुस में क्रिमीट मह है क्षित क्षित हैं क्षित्र में स्थित मेंद्र में स्थित क्षित क्षित क्षित हैं इंद्रीमने क्षित्र हैं हैं मेंद्र किंगे हैं अंक्ष्म मेंद्र म

1 IEIE 15=1

अथवा वरसो पहले । बि हुँह ज्यासम् हास किसी है। इन है। हिस्स मार्ग समाय हुई हैं। इत होता । शेसरा भूतदाल खयांत् सामान्यभूत पर कहा ि एक के ग्रीष्ट भिक्नी कारक रू कि एक के त्रिक्षारंग श्राष्ट्रीष्ट तक "एग" रिय वहाँ हर, इस जिय वहाँ किय वहाँ किय , भिरा क्रियां के परीच भी न होगा ; क्रियां में पाठ्याला गया, स्या हा। बाह के किया अपना आक्रों है सिमान के किया वार किया है। वार के न निमास के ज़िए कि छात्रिकारिष्ट १६९६ है एष्ट एक छिरकार्र । गर्म हे ज्रांष्ट छिन्नी ,गर्म ह छ । छन्ने कि छन्न छन्न जिस्ने ज्ञाच पहले गया, यहाँ भाषा शब्द का अनुवाद संस्कृत हिं हैं हैं जिसस के हैं है है है कि समस् को इससे कि हैं है है । हर महीकि किए मेरी द्या में मिक्स में मिक्स मिक्स कि कि कि भूत का अर्थ है ऐसा भूतकाल जे। आज न हुआ हो, अर्थात् ज्योर सामान्यसूत हैं। इनके प्रयोग में थोड़ा अन्तर हैं। अनधतन का बोध कराने के लिए तीन काल-अनवतम्युत, परासमूत कि है , १, ६ ) नीन भूतकाल-संस्कृत में भूतकाल को

किया कि काम नामित कामगुर प्राथारण मुख्यान काम काम क्रांस

क्सिम , डिंग डिंग इस प्रक्ष में एट पाय का प्रकार कि एट से होग है। इस प्रकार कि प्रकार के प्रकार कि प्रकार कि प्रकार कि प्रकार के कि प्रकार के प्र

के अनन्तर 'स्म' शब्द जोद़ कर बनाया है। यह प्रायः किस्ति के श्वनतर भे साम के काम में बाया जाता है; जैसे :---

#### मिर्वदावा यसिवसान स

(६) आशीरिङ् का प्रयोग आशीवहित्सक होता हैं; जैसे—तुम स्में वर्ष तक क्रिकाः श्रव्हां शतम् । क्रिमें क्रिमें क्रिमें आशी-वहि अथवा आक्रेश प्रकट करने का आशा का अथवा विधि का भी प्रयेग होता हैं, जैसे—त्वं जीव शर्वा शतम्, जीवेम शर्वा शतम् इत्यादि ।

स्० व्या० य०-५०

į

1

Ė

ij

हत भी काम में लाप जाते हैं।

। ( ज़ीए हिष्का न 'हण्यानास । । वामें गिल्यति या गैरि गमिल्यति ; मया पुस्तका न पख्ते या कुरुनम्ह गिर्मि १४ कुरुन्यामा ; जीहनम् गिर्मि १४ जीहनम् :मार ) किछड़े ने इस रामहास के कुछी ।फबी में कहुं में हुन्प्रम जातो, सुम्त से अख़बार नहीं पढ़ा जाता आदि ) बद्खती है. इंग डिल नातमा *निस्*य निहि ) गामहाए के क्षेत्री के प्रक्र में गया, गोरी आहें, राम जायगा, गोरी जायगी) तथा कमेवाच्य मार ,ई िनात रिर्मार है। जात मार-कि ) रामस्य दे होंगी है किया में एनावें क्रम किया किया में विज्ञी। ( ०४ मधने प्रक्रीह ) । हैं तिई नम्म नित प्रीष्ट परमु नित में प्राक्रक क्रिय । हैं तिहह क्रमण के निर्वे क्रिक्सिंग जार आप क्रिक्स है क्रिक्सिंग के अलच ार्छ एक के क्रिक्स सम्बद्ध हैं क्रिक्सिशास कि क्रिक्स क इपित्रप्र संस्ट हैं ड़िपरित्रप प्रहाध गर्ह । हैं होतर प्रदी सं र्न इस लक्तारी के प्रथम परस्मेपद् और अप्तानक दें

— ई जाक्य छड़ एफ़ार के ज़िक्छ – 58 है

| मर्स             | वर्स          | मी      | 20 do  |
|------------------|---------------|---------|--------|
| B                | वर्स          | ह्य     | म० वै० |
| <b>प्रनी</b> ष्ट | वर्स          | 빙       | वं वे  |
| वर्ड वचय         | हि वचन        | एस वदाव |        |
|                  | वरस्मेपड्     |         |        |
| ( 50             | ) काक नामिक्र | (生)     |        |
|                  |               |         |        |

| इम             | वर्ड      | <u>}</u> | 20 do  |
|----------------|-----------|----------|--------|
| <b>E</b> 3     | ईओ        | Ð        | स० दे० |
| <b>ह</b> न्म्ह | DE        | छ        | य० वै  |
| वह वयप         | मनम ह्री  | एक विचय  |        |
|                | आत्मनेपद् |          |        |
|                |           |          |        |

केट न्दूसरे, वीसरे, पाँचवें, सतवें, अध्वें और नवें गण की धातुओं

हिम वह 30 go Q 53 110 do 43 स्राप्त ग्रह य० के ध ह्यात —:र्ड किएक एम्प्र कि में इपिनमार क्नाग्रक क्

| ईमारू   | क्रावर्हे         | £           | 20 do  |
|---------|-------------------|-------------|--------|
| स्वर्ध  | इशास्             | 44          | स० वै० |
| मान्म   | इयार्स            | FILE        | of or  |
|         | आस्मिनेपद         |             |        |
| 比据      | आव                | नीाष्ट      | 20 do  |
| 75      | वर्स              | वे वा वार्व | स० वै० |
| हिनस्र, | वार्स             | P           | ao do  |
| वह वन्ध | क्तक ही           | एक वचन      |        |
|         | (श्रेष्ट)। अर्थाः | ( 64 )      |        |

क उपरान्त परमीय में अपर जिखे ही प्राथय जाती हैं केवल से अपर क नेहः—दूसरे, वीसरे, पाँचवें, सातवें, आठवें और नवें गण की धातुत्रों

|      |   |   |          |   |             |                 | —: ½ fre      |
|------|---|---|----------|---|-------------|-----------------|---------------|
| phyk | Æ | ¥ | आत्मनेपद | Ä | <b>Type</b> | म्ह्र । है । इस | डी, में म्ह्ह |

| ईमाम्ह | झावह    | Ą     | 20 do  |
|--------|---------|-------|--------|
| Hbs    | यावार्स | 垒     | स॰ वे० |
| अवास्  | आधार    | वार्स | ao do  |

#### ,कडीधिन ( 1 )

#### इमिस्ट्रिपड्

| हृत्वर्स          | <b>ई</b> वाजाम् | ह्याः | स० वि |
|-------------------|-----------------|-------|-------|
| <u>F73</u>        | माताष्ट्र       | इंद   | og or |
|                   | इर्गिम्जास      |       |       |
| म <del>ड</del> ़े | <u>ई</u> ब      | ईवर्स | 20 do |
| छड्डे             | ईयर्स           | :3    | но до |
| ईतीः              | मार्ग्ड         | हेर्य | op or |
|                   |                 |       |       |

नेट-दूसरे, तीसरे, पॉचचे, सातचे, शाब्वें और नवें गण की घातुकों ने उपरान्त परसीपड़ में ये प्रस्य खगते हैं:—

ही महे

डीमड़े

| HIP  | वीव    | मार   | 20 do  |
|------|--------|-------|--------|
| नार  | महाम   | वार्स | स० वै० |
| वैसं | माताम् | मार्च | zo do  |

b

अर्वर्स

20 do

म० वै०

烙

b

丑

搶

| इप   | ब्रह          | Þ | 20 do  |
|------|---------------|---|--------|
| हिंड | ह्या <i>छ</i> | 每 | स० वै० |
| 万里   | नार           | Þ | क् क   |
|      | आत्मनेपद्     |   |        |

। ज्ञीस , भ्रामाज्रे , क्ष्माज्यक, व्रह्मास, आदि । , इंति पढ़ की भात होती है बसी पढ़ के एम ने हैं। कि हैं, इस दशा में घात और इन रूप के बीच में —आस्—जोड़ विका हैं। दूसरे प्रकार के रूप धात में कुंभू अथवा अस् के रूप जीहं कर क्रिक प्रम कृषि कि फिल्मर मड़ एक के प्राक्षर के क्रिक्स कार्र कार्रि — डार्क

#### ( छ) धार्मान्यभूत ( छ )

कि होड़ के हैं हैं हैं कि होसे होते हैं के होसे हो हो हो है। क प्राक्रप रिमित । ई । जार । एकी इार्स में क्रीक रू रिफार ग्रीप्ट हाए ए एक्टर हैं के त्रुस्निवास क्रिक एक्टर के त्रुस्नामान क जाकर रिम्रजू । ई रहार दि सुर में नाध्य के क्राप्ट में नक्ष्य के op or क्रक्ति में क्रिक्रय के क्रुयनहासक प्रीय के क्रुयनामा<del>।</del> के जाक्य माथ्य थाएउडाइट। ई छिड़ इस इस मि फिफार के जाकर जास न्ह्र। में सिसी इन्हें ई जिग्छ में व्हिहाथ कि प्राप्त सिसी इक् हैं जिईक जनए जाए में ठकुमं एक के त्रमुष्णामाए

-:ईं ६ एफर के ज़कर शिर्ड के हम्र हनामा ह

उचल ( अभ्यस्त ) सरके झ झेहिही ।

| क्रिम्रह    | र्गीष्ट ईं तिह | में इमिक्रम ह                    | क्रिक एक के जाकए रिक्ट |  |  |
|-------------|----------------|----------------------------------|------------------------|--|--|
|             | इतमाह          | डी इन्ड                          | का देल                 |  |  |
|             | मेंध्येष्ट     | <b>ईवाज्ञा</b> स                 | स० ते० , इशः           |  |  |
|             | इवय            | इवावास्                          | ये० वें                |  |  |
|             |                | आत्मनेपद्                        |                        |  |  |
|             | £eस            | <u>ई</u> 0र्थ                    | 20 वै० ईवर्ष           |  |  |
|             | ÉG             | <b>हेत</b> से                    | स० ते॰ हं:             |  |  |
|             | इति:           | इतार्म                           | य० ते० ईप्             |  |  |
|             |                | परस्मेपड्                        |                        |  |  |
|             |                | 一流板                              | फ़फ़ार के ज़क़ार मह    |  |  |
|             | डीमर्          | डीहर                             | क के व                 |  |  |
|             | Hbs            | सावास                            | स० ते० ध्याः           |  |  |
|             | <u>स</u> य     | सावाम्                           | य० वै० स्य             |  |  |
|             | वहैवन्य        | निक ही                           | <u> तंथेवद्य</u>       |  |  |
| आत्मनेपद्   |                |                                  |                        |  |  |
|             | 并矛             | <u>44</u>                        | 20 do HH               |  |  |
|             | 53             | स्यम्                            | स० वे० स्पुः           |  |  |
|             | <u>:2</u>      | स्ताम्                           | य० वे० सार्            |  |  |
|             | वर्ड वदाब      | कि वचन                           | एक वचय                 |  |  |
| वर्स्मुवर्द |                |                                  |                        |  |  |
|             |                | 5 AD A A A A A A A A A A A A A A |                        |  |  |

20 do

Ho do

闭

संद्राः

ाफड़ी इार्ट और मु के कु केन्ट छक्ट हैं है के गरूर निर्मेण प्राप्त जाता है, सीत् आदि ।

—: ईं ६ एफ्र के जरूर कितास

इमिक्रिम

न्य कि स्त सावास <u>सन्त</u> अस्मिनेपद् 20 do सर्स साम साव Ho do स्य संवर्भ 任: oh ok सवास सर्ध सर

सित प्रकार के सामान्यभूत के कप कीन और किस थातु के होते हैं, यह प्रविधाना व्याकरण में बताना कहिन हैं। की मुख्य र धातुत्रों के जे। कप होते हैं हे आगे दिखा दिये को हैं।

साविह

साधास

सामाह

Health

# ( य ) अमहायमभीवेष्य ( ब्रीड )

प्रस्मेपड् प्रम्भेपड् प्रम् तार्यः तास्यः तास्यः स्रम् तास्यः तास्यः उ०द्ये० तास्मिः

#### इमिस्मार्ख

भातुओं में यालय जेाड़े जाते हैं। इनमें प्रथम पुरुप के कप कतुं वाचक स्मुक्तालत दातु आदी ( ५० ग ) के कप हैं और मध्यम तथा उत्तम पुरुप में प्रथमा एकवचन में अस् (होता) के वर्तमान काल के कप तोड़ इंने से निकल सकते हैं।

#### ( र्फ्र ) सावान्य मिवल ( र्फ्ड )

#### इम्स्रिपट्

| र्वाव:        | मी1ए3        | 20 do                |
|---------------|--------------|----------------------|
| <u>स्वितः</u> | म्रीफ्र      | स० वै०               |
| :577          | नीष्ट₹       | ्र ० ह               |
| <u> हिवचय</u> | तंथवंद्य     |                      |
|               | <u>स्वयः</u> | स्यति स्ययः<br>स्यस् |

#### अस्मिनेपद्

| <b>इमा</b> फ्र  | <b>इ</b> घाफ्र-     | <del>ट्रि</del> | 20 do  |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------|
| स्यध्ये         | रिष्टे              | स्यम्           | र्ध वे |
| <u> इस</u> न्ते | हर्मे               | <b>ह</b> फ़्र   | के वे  |
| वद्वेतव्य       | <u> न्वें क</u> ड़ी | र्तस्वयम्       |        |

| गति के पूर्व श—जोदा      | ः मॅ नीम्हीाम्ही    | र्जीए          | समान्त्रभूत  | अबहादबर्जीद्य' |
|--------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| हि सॅम्ह । हैं श्रा शृही | क्रमा के ग्राक्र    | र दस्रो        | मुख अकार क्य | ध्यम्          |
| ह्योमाध्र                | ह्याविह             |                | 53           | 20 do          |
| स्तरवर्ध                 | स्युशास्            | 4              | :11दिष्टे    | स० वे०         |
| स्यन्त                   | स्येवास्            |                | 万万子          | ao do          |
|                          | कृष्रिमाष           | i              |              |                |
| स्याम                    | स्वाव               |                | स्तर्भ       | 20 do          |
| स्यय                     | स्ववस्              |                | :6≥          | भ० वे          |
| स्तर्भ                   | माराम्              |                | स्तर्ध       | य० वे०         |
|                          | तरस्मेवड्           | 1              |              |                |
| ( )                      | इक्र ) <i>नी</i> गि | <b>प्रही</b> । | (2)          |                |
| ज्ञीमीउ                  | ह्योमि              |                | स्रीव        | 20 do          |
| मुम्बरिस                 | स्रोधास्थाम्        |                | :1र्घाम      | स० वे०         |
| स्राख्य .                | स्रोवस्ताम्         |                | स्राह        | य० वै०         |
|                          | <b>साध्म</b> नेवर्द | à              |              |                |
| मुगुष्ट                  | र्वास्त             |                | वासम्        | 20 do          |
| वस्य                     | यास्तम्             |                | धि           | स० दे०         |
| वासः:                    | यास्ताम्            |                | मार्च        | ય૦ તૈ૦         |
| ,                        | वरस्मेपट्           |                |              |                |
| क्रिलिह ( ५ )            |                     |                |              |                |

जाता है और परीचभूत में थातु बबल (अभ्यस्त) कर दी जाती है। —: ईं हम्मिन के किस में हैं

क से चहा, ए अथवा रे का इ ( जैसे सेन् से सिवेब् ), योर और अरो किहें) ए एक प्र ( तिनी कि ता कुड़ कि एड किहें ) छन्छ एक उछन इसी यकार हूं के स्थान पर जू (जैसे-हूं से जुहू )। अभ्यास में होग असर लाना वाहिए (मेसे-क्यू से चक्यू, खर् = क्खर् = चखर )। फ्रींग्निड एक इार्क क्रिक्ट हि डि एन्ट्रिक स्प्राप्त एक प्रमुख क्रींग्निक वंधीय था। यांते हैं ( युद्ध ख़िंदें दे | ज़िंद्ध हैं । विस्त्रें )। हितीय अथवा चतुर्थे ही तेत से उसके स्थान पर प्रथम अथवा से परपर्धे )। अभ्यास में आने वाला अत्रर यदि पञ्चवगों का बाद् पाता ही खंबन साथ वाले स्वर के साथ आता है (जैसे स्पर्धे, के आहि में या, प्, सू में से केहि हो ती दूसरा अर्थात् या, प्, स् के के साथ स्वर आता है (जैसे प्रन्तु से प्रपन्तु), किन्तु यदि संयुक्तावर पपत्)। यहि आरंभ में संयुक्तात्तर ही ती संयुक्तात्तर के प्रथम व्यंजन हैं तो उस व्यंजन सहित उस स्वर् की लाते हैं ( जैसे पत् से अभ्यस्त कृष व उख् ); यदि प्रथम स्वर छ पूर्व में केहं ब्यंचन शांतु के प्रथम स्वर की है। बार लाते हैं ( मैंसे उख़ का

नुरन्तक प्राप्त स्वास्त स्वास्त क्ष्मिन से स्वास्त स्वास स्वा

ाई (क्रीडिट में क्रीड , क्रीए, हो क्रीए। होने ए । होने हो ।

। ई 161क्ट

विकार कर दिया जाता है—कभी २ थातु के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है (जैने—गम् थातु का गच्छ हो जाता है, प्रच्छ का पृच्छ्)। आर्थशतुकों में यह विकार नहीं किया जाता (जैसे—गम् से सामान्यभूत में अपमत्

इस सापान में केवल कत्वान्य के दिया जाया। अन्य सन्यो का विचार थाले सेापान में किया जाया।

#### 1011 ही। इंद

इस गण की वालुजो के जनन्तर (जरपय लगने की पूर्व)
ग्रम् कि वाण की वालुजो के जनन्तर (जरपय लगने की पूर्व)
ग्रम् कि जोड़ विश्वा जाता है ताजा के प्रमुक्ति (क) मूल्
स्वर अथवा थात का अनिज्ञा स्वर्मान के प्रमुक्ति हो हो हो भूम होता है; जैसे—भू थातु में चर्तमान के प्रमुक्त जायु (ज्ञा) +स्म +सि=भू +स्म निव्य प्रमुक्त प्रमुक्त के प्रमुक्त में चर्तमान के प्रमुक्त के प्रमुक्त में स्वर्म में स्वर्

। ई डि

## १८८ - परस्मेपदी मू-होना

| भवेस                | भवेव           | भक्षम       | 20 Ao        |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| सबुध                | अब्धर्स        | सद्रः       | 40 ão        |
| म9वैः               | भवेतास्        | भवेत        | ત્ર૰ તૈ૰     |
|                     | ্রচ্য—গ্র      | 빙           |              |
| HIPF                | संवात          | भाग         | <b>40</b> A0 |
| भवय                 | सववर्स         | 性           | स॰ ते॰       |
| <u> भिवध्य</u>      | मध्यास         | <u> भवय</u> | do do        |
|                     | ड्राकि—ाह      | ilk.        |              |
| :मिक्सि             | :घाम्          | मीाइम       | 20 Ao        |
| telt.               | :ken           | मीहार       | स० दि०       |
| फ्र <del>ी</del> इम | <b>:125K</b>   | जीन्म       | og ok        |
| बहुबब्ब             | <u> म्हिन्</u> | र्यव्यय     |              |
|                     | इफा            | मुक्त       |              |
|                     | 1112 8 6411    | 100 4       |              |

| क्राम्झाइर ]           | नगर्छ              | थर्वर्ध                |        |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------|
|                        | ক্রচ—চ্চ্চ         | अवस्य                  |        |
| श्रेमवर्भ              | श्रमनदास्          | श्रमवर्ष               | do do  |
| श्रमवय                 | श्रमद्यम्          | असर:                   | स० दे० |
| श्रमवीर्म              | श्रमवीव            | श्रमवर्ध               | 20 Ao  |
|                        | ट्रकी—ह            | <b>फ़</b> क़्र्निंग्रम |        |
| वर्भवै:                | वर्भविषः           | वर्भव                  | do do  |
| वर्भेंब                | वर्भवज्ञे:         | वर्भविध                | H0 d0  |
| वर्भविस                | वर्भीवव            | वर्भव                  | 20 20  |
|                        | कृष्टि—धिक         | लामाह                  |        |
| अर्भवर्भ               | अर्भवार्स          | Pite                   | न० दि० |
| Diete                  | अर्भवर्म           | the state              | Ho do  |
| ક્ષર્માલ               | ग्रभुव             | अर्थवर्ष               | 20 20  |
|                        | अविष्य-वह          | अन्ध्रप्               |        |
| :प्रक्रिम              | ग्रिक्सिम          | मखिया                  | go go  |
| ध्राठमार               | :ध्राक्रमीम        | भीक्तास                | Ho do  |
| :म्माक्नीम             | :म्नाक्नीम         | भ्रीकिशि               | 20 do  |
|                        | विष्य—लुट्         | स्रामान                |        |
| <del>इन</del> ीछ्य्यीस | सिव्यय:            | न्नीक्ष्यांस           | no do  |
| अधिकार                 | <b>अधि</b> ल्यर्थः | भ्रीक्ष्मीभ            | स्र दे |
| भिव्यामः               | मिल्लाव:           | मिल्यामि               | 20 20  |
|                        |                    | •                      |        |

| प्राप्त | 112481 |
|---------|--------|
|         | 2      |

[ फ्राइिंगम

| क्राशीसिङ् |
|------------|
| 9-         |

| भृयास्म        | स्रीविध्व    | र्मवासर  | 20 Ao  |
|----------------|--------------|----------|--------|
| <u> भेवस्य</u> | र्मनास्यस    | धिंदीः   | स० दे० |
| र्भवादीः       | र्भवाध्यार्स | र्मवार्व | ao ao  |

#### ,च्छ<u>न-</u>निफ्रीफ्रि

| अमिल्याम         | अमिदिव्याव  | अभिविष्यम्  | 20 20 |
|------------------|-------------|-------------|-------|
| <b>क्राफ्टिस</b> | अभिवेष्यतम् | अमिविद्य:   | но до |
| अभविष्यत्        | असिक्वतास   | श्रमिक्वर्य | no do |

#### —Pa के फिन्नाथ रुग्ध कि प्राप्तृताह4—P8 §

# 

| अभी:          | यःमद्धः:       | Hilele  | यथम् वृह्य  |
|---------------|----------------|---------|-------------|
|               | ड़िल-लिंड      | ज़रिष   |             |
| अगरवृत्       | र्तसंबद्ध      | go go   | এক,         |
| ग्रह्मेर      | र्तस्वय        | og og   | 위키          |
| <u>विक्रा</u> | तैकवेद्य       | य० वै०  | इंकि        |
| गट्छास:       | गच्छावः        | मीहिना  | उयस तेख     |
| विद्येश       | र्गान्छ्य:     | भीख्ना  | मध्यम वृद्ध |
| शब्द्धी हुन   | शब्द्धेयः      | निहुनाः | प्रथम सुरुष |
| वर्डवन्त्र    | म्ब्र <u>म</u> | त्रेववय |             |

| माक्रमीक्ष          | श्रामित्याव     | अवसित्यस्       | उसस तेब्त     |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| अगमिल्यत            | अगमिलवस्        | अग्रामिद्धाः    | मध्यम तैदव    |
| अग्रामित्यन्        | श्रगमित्यताम्   | अगमिलत्         | मध्म त्रहत    |
|                     | ्रक्र—मी        | <b>मिनाम्न</b>  |               |
| Hàlletle            | संस्थिति        | वास्त्रासस      | वयस त्रव्त    |
| ग्रेशस्य            | गरवास्त्वस्     | :lb±le          | सहत्तस वैद्वत |
| :शिक्षां            | गम्बास्ताम्     | Plbels          | यश्रम तैव्त   |
|                     | ङ्क <u>िती</u>  | ights           |               |
| :माम्भिष्याम:       | गमिलाबः         | , भीाष्ट्रभी।   | वयस त्रव्य    |
| ग्रिखान             | ग्रीमेथ्वदाः    | गमिष्यसि        | मध्यम विश्व   |
| <b>छ</b> नीस्थ्रमीर | गमित्यतः        | नीस्थित         | भश्म मुख्य    |
|                     | ड्रक-फ्रानीम    | सीमाल           | · ·           |
| :H310=IF            | र्शन्त्रास्त्रः | मिन्नीक्ति      | व्यम बेहव     |
| गन्ताह्य            | tellés:         | भीक्ति          | मध्यम बेब्त   |
| :) विन्तुर          | <u>जिस्</u> या  | 12-11           | मध्य विश्व    |
|                     | जिल—लुट्        | अवदायम्         |               |
| श्रामास             | अंगमान          | श्रीवासर्स      | मक्ष भक्ष     |
| DHick               | श्रामतस्        | श्रीमाः         | संस्तम वैद्व  |
| अशमन्               | अवस्थान         | श्रामर्व        | मश्म विस्त    |
|                     | <u> </u>        | <u>सिक्शमाम</u> |               |
| वासिस               | <b>इमग्रे</b> ह | यधीसं' यधीस     | उन्तम त्रहत   |
| - Hib               | यामर्जिः        | यगिर्मर, बगन्स  | सध्यस विश्व   |
| क्राम्झाइर ]        | नागर्ह          | HPF             | <i>35</i> 0   |

| :प्रकार         | ग्रिकाए                                                                                           | 15]][                                                                                                                                                  | 0 <b>g</b> 0R                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ` <u>\$</u>                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अगासिक्स        | अगासिव्य                                                                                          | अगासिवस्                                                                                                                                               | <b>20 A0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उमीक्त          | अगासिहम्                                                                                          | :िमार्ग्स                                                                                                                                              | स॰ दे॰                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :प्रभागक        | ब्रगासिहास्                                                                                       | श्रगासीत्                                                                                                                                              | ao ão                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | `:2Ê                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मामेह           | इगीर                                                                                              | िराम                                                                                                                                                   | 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| खंग             | व्याप्र:                                                                                          | विधित्र, बगाय                                                                                                                                          | 40 do                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| थ्यी:           | यगर्वः                                                                                            | र्गीक                                                                                                                                                  | to do                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | उक्                                                                                               | 3                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Philips         | पुरस्थान                                                                                          | so do                                                                                                                                                  | <u>ब</u> ह्                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गामेत           | र्वसवसम                                                                                           | no do                                                                                                                                                  | 위위                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ग्राथत्         | र्तसर्वस                                                                                          | do do                                                                                                                                                  | ब्रोह                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्रीवीर्सः      | ग्रीयीवः                                                                                          | मीाग्ना                                                                                                                                                | 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| યાંત્રજ્ઞ       | ग्रीवंद्र:                                                                                        | स्रीभाग                                                                                                                                                | स॰ दे॰                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>छ</b> नीयार, | ग्राथवः                                                                                           | नीमार                                                                                                                                                  | ao do                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | ड्रा                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | क्तार-हि-                                                                                         | िड़फ् <sub>रिडे</sub> र्फ                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | गायश<br>गायस<br>गायस<br>स्थापित<br>स्थापित<br>स्थापित<br>स्थापित<br>स्थापित<br>स्थापित<br>स्थापित | नावयः नावयः<br>नावयः नावयः<br>नावयः नावयः<br>वनदः नगदः<br>वनदः नगदः<br>वनदः<br>वनदः नगदः<br>वनदः<br>वनदः<br>वनदः<br>वनदः<br>वनदः<br>वनदः<br>वनदः<br>वन | गायास गायथः गायथः<br>गायासः गायासः<br>प्रथितः गायसः<br>प्रथितः प्रस्वचन गायेत्<br>प्रथितः प्रस्वचन गायेत्<br>प्रथितः प्रमायः न्युः<br>चर्माः चर्माः चर्माः<br>चर्माः चर्माः चर्माः<br>चर्माः चर्माः चर्माः<br>चर्माः चर्माः चर्माः<br>चर्माः अगासिष्टाम् अगासिष्टः<br>अगासिकः अगासिष्टम् अगासिष्टः |

१ जी ( १०, चीया होता ), ब्ले ( प०, ब्यान करना ), ग्ले ( प०,

सुरम्ताना ) के रूप में की तरह होते हैं। स्वे व्याप प्रज—२१

| <u>इ</u> फ्            | र्यस्वस्थ                | do do       | छोही        |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| अर्थ                   | र्वसम्बन                 | ob ok       | <u>य</u> ुड |
| वर्गासः                | यवावः                    | मीफ्रह      | 20 Ao       |
| व्यवध                  | यंत्रत:                  | मीक्र       | स॰ दे॰      |
| <u>ज</u> यस् <u>त</u>  | : धर्माः                 | कीशक        | no do       |
|                        | वर                       |             | fe:         |
|                        | ान्निहरू—ा               | સ           |             |
|                        | डिंग् <del>रिक्र</del> े | 1           |             |
|                        |                          | स्यत् ।     | गाम्ह—इस्र  |
| गुनास्स                | मेवास्व                  | मेशासम्     | 20 Ao       |
| स्त्राप्त              | गुजाहयस्                 | :115ि       | 40 ão       |
| -Bible                 | गुवास्याम्               | मेवात्      | no do       |
|                        | ा <u>जीविङ</u> ्         | k           |             |
| वास्त्रीसः             | गास्यावः                 | मीाष्ट्रााः | 20 do       |
| મોક્ત્રિક              | वास्तितः                 | गास्यसि     | 40 Ao       |
| <del>5-ी</del> 12-3115 | ग्रस्थियः                | गस्यिध      | ्र ०६ ०     |
|                        | 330                      |             |             |
| गावास्मः               | : <u>इत्र</u> ोहोाः      | मश्रीकाए    | 20 do       |
| गीयास्त                | :1916।ए                  | गावासि      | но йо       |
| णण्डीाव्य ]            | म स्रोवान                | pp<br>b     | 355         |
|                        |                          |             |             |

do do

শ্ৰহ

तंभवत्व

अयथत्

| र्डर्ड      |                       | ग्राझ्बी ।          | ाष्ट्रही           | [ फ्राव्हीाम् |
|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <del></del> | ··· ····              | <u></u>             | <u> </u>           | ·             |
|             | :हिम्ही               | [विध्वयि:           | विद्याय            | No do         |
|             | क्रास्                | (युक्तर्धः          | क्रिकी , छन्नीक्री | 40 Ao         |
|             | मध्रीही               | विशिष्व             | विपाल' विपात       | <u>a</u> o do |
|             |                       | ` <u>`</u> a        | <u>®</u>           | ,             |
|             | अञ्चेतः               | अभेदास्             | क्रीमिहरू          | to do         |
|             | अभुद                  | अथुहर्स             | ःिकि               | 40 Ao         |
|             | अधिरम                 | अनुब्द              | म्मिहरू            | <b>40</b> A0  |
|             | •                     | 51                  | <u>,</u>           | •             |
|             | :प्राप्त्रः           | ्रिग्रह <b>ि</b>    | नुधा               | ao do         |
|             | अध£र्थ                | क्रियास्य:          | मीक्ष              | Ho Ao         |
|             | :मग्रहर्ष             | : ह <del>आहर्</del> | मेशार्क            | 20 Ao         |
|             |                       | <u> </u>            | 2                  |               |
|             | <del>ह</del> ीक्रह    | . हास्यह            | जिल्ल              | No do         |
|             | मुख्यस                | युव्यक्षः           | मुलस्              | Ho 20         |
|             | अलास:                 | अत्याव:             | मेरलामि            | 20 Ao         |
| ·           |                       | र्शाष्ट्रा          | is at              |               |
| . :         | नीवस्ति               | जीयास्ताम्          | यीवात्             | ao Ao         |
| 1           | <del>ल्</del> रार्घाट | चीवास्त्रस्         | <i>ची</i> वाः      | Ho Ao         |
| £           |                       |                     |                    |               |

| HIDDER                                  | हाक्ष्महरू   | Historice |      | T OF  |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|------|-------|
| अयुरुध्य                                | अयुलवस       | अयुट्तः   | •    | H0 A  |
| अयुध्धर्य                               | अयेष्यतास्   | अयुर्जर्  |      | do de |
| •                                       | <i>ছুক্ত</i> |           |      |       |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ······       | ·····     | ~~~~ |       |
| मनम सापन                                |              |           | ,    | કંકક  |
|                                         |              |           |      |       |
|                                         |              |           |      |       |

# **डि**प्रमेत्रक

# ह्या—देखना

### वर्तमान-लङ्

| अवर्धवर्ष  | र्वस्थनम्   | ao ao  | ন্ত্ৰ  |
|------------|-------------|--------|--------|
| प्रथेत्    | र्वसर्वन    | do do  | 허팅     |
| धिक्रेक्षे | र्तस्वय     | do do  | ड्रीह  |
| :सिक्षि    | तश्यावः     | मीक्रम | 20 Ao  |
| तर्भक्ष    | तर्वक्षत्र: | मुक्रम | tto do |
| Dalbkh'    | :4841:      | Plieth | аб ок  |

#### ड़की—हम्भक्तिम

| माद्रीकृ | हाष्ट्रीइंड | क्षिकृष्ट          | 20 do  |
|----------|-------------|--------------------|--------|
| 1,555    | :हिश्चरं    | ष्ट्रह , फार्गेहरू | स॰ दे॰ |
| :क्टिके  | र्वहरायः    | देख्या             | oh ok  |

#### सामात्रभूत-तुङ्

| :ছাহুদ্ধ ) | भाग्राहरू ) | ्रम्भावीत् |       |
|------------|-------------|------------|-------|
| Firsk      | र अदंशवास्  | अर्दशर्व   | no Ao |

| उठह   |                                 | प्राष्ट्रिष्ठी ।ए         | #J                     | ्रवादिगण् |
|-------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| ••••• | ्रश्चाह<br>श्रद्धीय<br>श्रद्धाह | अद्गीतम्<br>श्रद्गाहम्    | ंक्ष्म् }<br>श्रिष्टी: | च∘ दे॰    |
|       | দ্যাগড়ত }<br>দেগড়েড }         | দীড়েদ্ধ }<br>দিশাহুদ্ধ } | श्चित्रम्<br>श्चावस्   | 20 Ao     |
|       |                                 | नमविष्य—खुट्              | अवहाय                  |           |
|       | : <b>Я</b> ЗЕ                   | ग्रिडह                    | isk                    | 10 do     |
|       | इंशस्य                          | इंशस्य:                   | म्रीाउन्ह              | स॰ तै॰    |
|       | :म्गाउइ                         | :FJ19;E                   | म्गीछह् ,              | 20 do     |
| ,     | •                               | इक्र—किमीम                | स्राप्तास              |           |
|       | <b>त्र</b> चीक्ष्म्             | इंक्पयः                   | द्रस्यधि               | 40 do     |
|       | इंस्थ्य                         | <u> </u>                  | सीष्ट्रह               | स॰ ते॰    |
|       | :माफ्न्द्र                      | इस्यावः                   | मीफ्रकृ                | 20 A0     |
|       |                                 | ्डाजी                     | É                      |           |
|       | <b>इर्सा</b> विः                | <u>इर्यास्</u> त्रास्     | हर्यात्                | ao do     |
|       | . १५३१५४३                       | <b>इर्या</b> त्तम्        | र्द्यताः               | to do     |
|       | <b>इरवास्स</b>                  | इर्गिस्व                  | इदवासर्स               | 20 do     |
|       |                                 | ङ्क-नीर्म                 | ोाफ्रही                |           |
|       | शर्यनर्                         | अद्यवास्                  | कार्यकार               | ao Lo     |
|       | अवस्थ                           | <sup>े</sup> अदंक्तवर्स   | niet.                  | स॰ तै॰    |
|       | શ્રવ્યતામ                       | भारतीत                    | अर्ध्वतर्भ             | 20 do     |

.

#### उभववदी श्र—थरना वरस्प्रेवद

#### वर्तमान-तर्

| 万万日序              | <u>त्रक्षवय</u> | No Ho | হ্চ   |
|-------------------|-----------------|-------|-------|
| सर्व              | तेथवंद्य        | of or | झिन्न |
| सर्व              | र्वस्वय         | of or | ड्रिक |
| स्रामः            | स्थिः           | मीएड  | 20 20 |
| aisi              | र्व्यक्र:       | म्यस् | 40 Ao |
| <b>ह</b> नीर्ग्रह | :01%            | न्रीफ | 40 Ao |
|                   |                 |       |       |

#### ड़िल-हम्भेहारिफ

|       | <b>多</b> 的一所  | स्रामाम          |        |
|-------|---------------|------------------|--------|
| दंहम  | दंहच          | रेक्षरे 'रोक्षरे | 20 Ao  |
| · RÞ  | <b>4</b> য়ৡ: | दंशभू            | स० ति० |
| दर्भः | देवदः         | धिक्र            | do do  |

#### વામાન્યનીય\_વિર્દ

| श्रधावम्     | अद्यक्त्र | अवार्यर  | 20 20  |
|--------------|-----------|----------|--------|
| अर्याट्ड     | अव्यक्त   | adlet:   | स० ते० |
| श्रेष्ठाद्धः | अवाह्यम्  | न्रीमाधक | do do  |

<sup>े</sup> हे ( दे के समान होते हैं। ( तक, चलना, ), स्स् ( पक, समरण करना), है ( दे क, हर्षण करना), स्क के रूप ए के समान होते हैं।

| इंडल     |                                        | ग्राम्न्नी ॥     | प्रही          | ि ग्राव्हीाइन |
|----------|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <br>हिंग | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ÎBB              | og og          | व्हर् •       |
| र्ज्यसः  | jk                                     | <b>ह्याल्या</b>  | थ० व           | 530           |
| •        |                                        | <u>ক্র</u> জীয়ি | ile.           |               |
| ार्यः    | ज्दी                                   | भ्राम्साम्       | शियाव          | no do         |
| 四        | म्ब                                    | श्रियास्यम्      | :।म्ही         | Ho 20         |
| FF711    | म्ही                                   | म्गाम्धी         | शिवासम्        | 20 Ao         |
|          |                                        | ।समुतद           | k              |               |
|          |                                        | ইচ্চ—চা          | वयुप्त         |               |
|          | <b>इस्ट्रे</b>                         | <b>इंद्रे</b> ड  | <b>इ</b> म्स   | ao ao         |
|          | <b>इंड्रो</b> ड                        | . धर्मे          | <b>Hyp</b>     | 40 do         |
|          | ईमाग्रह                                | हे <u>।</u>      | र्ध            | 20 20         |
|          | संद्यास                                | र्तस्वस्         | do do          | ड़ाकि         |
|          | ध्रेष                                  | र्षस्वयन         | do do          | छोही          |
|          | D) BIG                                 | तेशवेचच          | oy or          | <u>ক্র</u>    |
|          |                                        | कृत∹तिह          | इंग्रिम        |               |
|          | ईष्टीइ                                 | हाप्रह           | मंत्र          | ao Ao         |
| 1        | <b>हं</b> इसी इ                        | शिष्ट्र          | र्मधोरु        | सर्वे दिर     |
| 5        | मिष्टीइ                                | ईम्प्रीइ         | <u>  स्रिक</u> | 20 A0         |
|          |                                        | क्षेत्र – विद्   | IMB.           |               |
| Ī        | अर्ध्व                                 | अहवायार्स        | . Dyk          | oy or         |
| 进        | अर्धस                                  | ગ્રહવાતાર્સ      | र्थात्रधाः     | 40 ão         |
| डी       | गर्हा                                  | शहन्बर्धि        | मीप्रह         | 20 Ao         |

| र्धर्वर्ध            | यवज्ञ:            | म्रीफ्र     | स० दे०     |
|----------------------|-------------------|-------------|------------|
| <del>त्र</del> ीष्टम | यस्य:             | नगिष्ट      | но до      |
|                      | त्माब—बर्ड        | e .         |            |
|                      | तरस्मेगड्         |             |            |
| ı                    | । ( सव् )—वे जाना | उभयपद्गे नी |            |
| डमुड                 |                   |             | —ofigाम्ङ  |
| <u> ध्रिष्य</u>      |                   |             | -320       |
| बयुसाजु ।            | भविष्टः । अविष्ठ  | ग्रिध       | किष्ट—इक्ट |
| क्रान्झाव्स ]        | नागर्छ सम         | <u></u>     | 355        |
|                      |                   |             |            |

do do

त्कृद्भ्य

र्कत्वचन

<u>तैकद्मयम्</u>

नग्राव:

इंग्लॉ-निभूत-जिंह

20 Ao निनाय, निनय निनय निनविश, निनेश निन्यशुः 40 do balel :हन्नि do do निमाथ :हिष्यत्

do do

of ok

मीाए़न

ক্র

श्रिध डाि

20 Ao

इछि—हमुक्तमाम

मभ्नीनी

Phek

मथत, नथतात्

न्येत्

यवीर्यः

20 do अमेक्स श्रमेख स्रमेपस Ho do अनेहस् अमुत्रु: अनिष्ट अभुतिः अमुहार्स ой ок क्रमेपीत्

| सवावह       | न्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 Å0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चकुर        | चबस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ho</b> Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| र्हरू       | र्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | of ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इकिका       | ਰਪੁਸ਼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इप्रतम      | TIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अनेब्याव    | अंधृदर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अर्थवर्स    | अनेत्य:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | to do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अनेव्यताम्  | अनेव्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | no do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्रिक-मीप   | न्नाष्ट्रही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नीयास्व     | नीयासस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नीवास्त्रम् | :1व्री:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नीयास्ताम्  | नीयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | no do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कृति        | ilk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मुखान       | मीफर्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अस्त्रतः    | मेमर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>स</u> ० ते०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मुब्बधः     | नेव्यति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | no do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इक्त—फ्रमी। | स्थिनिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :म्राप्ति   | नेवास्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मुयस्तः:    | नुवासि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ग्रिग्रह    | ग्रहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मिष्य-लुट्  | अवदायव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्राच्ही १  | pकी ,<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भ्वादिगर्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | नितास्यः<br>नेतास्यः<br>नेतास्यः<br>नेतास्यः<br>नेतास्यः<br>नेव्यादः<br>नेव्यादः<br>नेव्यादः<br>नेव्यादः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्यः<br>नेव्याद्याद्यः<br>नेव्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद | नेतासि नेतास्यः<br>नेतासि नेतास्यः<br>नेव्यति नेव्यतः<br>नेव्यति नेव्यतः<br>नेव्यति नेव्यतः<br>नेव्यति नेव्यतः<br>स्यायोतिष्टिः<br>नोयाः नोयास्य<br>नोयाः नोयास्य<br>नोयास्य नोयास्य<br>नेव्यत्यः अनेव्यतम्<br>अनेव्यत् अनेव्यत्यस्<br>अनेव्यत्यः अनेव्यतम्<br>अनेव्यत्यः अनेव्यत्यस्<br>अनेव्यत्यः अनेव्यत्यस्<br>अनेव्यत्यः अनेव्यत्यस्<br>अनेव्यत्यः अनेव्यत्यस्<br>अनेव्यत्त्यः अनेव्यत्यस्<br>अनेव्यत्त्यः अनेव्यत्तस्<br>अनेव्यत्त्यः अनेव्यत्तस्<br>वित्यात्ति नियास्य<br>नियासे अनेव्यत्त्यः<br>अनेव्यत्त्रं अनेव्यत्तस्<br>अनेव्यत्ते अनेव्यत्तस्<br>अनेव्यत्ते अनेव्यत्तस्<br>अनेव्यत्ते अनेव्यत्तस् |

| •                      |                       |                  |         |   |
|------------------------|-----------------------|------------------|---------|---|
| नेगीरन्                | भ्राक्ताम्पर्म        | જાિવ             | ao do   |   |
|                        | ङ्गीिए।               | 焓                |         |   |
| नेध्यासङ्              | नेस्यावहे             | हर्जन            | 20 20   |   |
| मुखाइन                 | ह <del>िंदि</del>     | निवास            | स॰ दै॰  |   |
| <del>हे-फ़र्क</del>    | नेस्वह                | नेखते            | 40 A0   |   |
|                        | इक्र—क्ष्मिम          | <b>इनमा</b> म्   |         |   |
| <b>ईम</b> राहर्        | ईम्गर्ह               | इंग्रह           | 20 20   |   |
| <b>इंश</b> क्रि        | केवासके               | भ्राप्त          | но Ао   | • |
| .प्राप्त               | रिग्रहरू              | 115F             | do do   |   |
|                        | नमित्य—खर             | <u> अमर्थ</u>    |         |   |
| अभेष्महि               | झीह्यहा               | मिर्ह्           | 20 20   |   |
| अमेध्वस्               | अभेवाशास्             | अमेरधः           | स० दि०  |   |
| क्रमेवय                | अनेवातास्             | अभेष्ट           | ao £    |   |
|                        | निर्मय—खिटः           | नमाह             |         |   |
| <b>ईमम्नी</b> नी       | ईहाम्नीही             | <del>व्यि</del>  | 20 Ao   |   |
| <b>इड़-</b> ,ध्यष्टीमी | शिष्टिम               | क्ष्यम           | क्ष व्य |   |
| <b>फ़</b> नीनी         | <b>क्ता</b> ष्ट्रन्ति | <u> विनम्</u> री | of or   |   |
| •                      | इछी—हम्               | इंग्रिम          |         |   |
| श्रमध्य                | र्तस्वय               | og og            | बङ      |   |
| चन्नुय                 | र्वस्वयम्             | ao do            | छीही    |   |
| चलपार्स                | र्तस्थवय              | no do            | ड्राफि  |   |
| णान्द्रीाइ+ ]          | नगर्छ म               | ₽ <b>₽</b>       | 330     |   |

|     | अतश्रम         | <u>अर्थाव</u>     | अतिरस्            | 20 Ão      |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------|
|     | <u> </u>       | अतश्वर्स          | अर्थः             | स॰ दे॰     |
|     | Form           | अतश्यास           | श्रतश्र्य         | op or      |
|     |                | त्वर्भुत-लङ्      | अवदा              |            |
|     | मर् <u>ठ</u> म | <b>इ</b> क्रि     | तङ्गर्स           | 20 20      |
|     | 156म           | तङ्गर्स           | :5P               | स॰ दे॰     |
|     | तश्री:         | पङ्गास्           | ₹\$P              | og og ,    |
| •   |                | <u>ङ</u> ्गाधीद्  | ने                |            |
|     | महत्व, पहतात्  |                   | do do             | इरिक       |
|     | :माठम          | :धिष्क            | मीका              | 20 Ao      |
|     | kSh            | :12h              | मीठप              | 40 Zo      |
|     | <del> </del>   | ; <u>178</u> P    | <b>होड</b> म      | ao do      |
|     |                | मान-लह            | <u>र</u> ्भ       |            |
|     | 1年寄中一多中        |                   |                   |            |
|     |                | िड्मि <i>न्</i> र | þ                 |            |
|     | ड्रीमारुक्ष    | डीनाम्ब्रह्स      | <u> डिर्ग्</u> मा | 20 do      |
|     | श्रमेव्यस्म    | मार्फक्रम         | अमुखाजाः          | स्० दे०    |
|     | अमेव्यन्त      | मार्कियेतास्      | अनेव्यस           | ao Ao      |
|     | इक नीम्तीफ्रमी |                   |                   |            |
|     | ड्रोमिक्       | डीविक             | मुद्या            | 20 Ao      |
| ,   | नेवीस्वस्      | नेवीवस्थित्       | :1ठ्यिक्          | 40 Ao      |
| 338 |                | ग्राघ्नी गम्ही    |                   | भवादिगण् ] |
|     |                |                   |                   |            |
|     |                | •                 |                   | ~          |

\_

| मिन्नास्त्रम            | म्झास्व         | तब्बासर्स         | 20 do      |
|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| क्राम्डम                | पद्यास्त्रम्    | :1124             | но до      |
| तथाविः                  | मृगिग्रीम्बर्म  | तब्बार्व          | no do      |
|                         | ्ङाजीरिका       | £                 |            |
| :माळ्डीप                | :घाळडीप         | मीाम्ब्हीम        | 20 Ao      |
| <i>वेष्ट्रि</i> क्रांडा | :1812-1813      | मीछ्य्हीम         | स० ते०     |
| क्रनीक्र <u>क</u> ीम    | .कम्ब्रह्म      | <u>ज्ञीक्र</u> ीम | do do      |
| •                       | इक्र—क्विम      | सामाह             |            |
| :फ्स्मिक्शि             | :इज्जाहरी       | म्नीाइठीम         | 20 Ao      |
| <i>ष्ट्राफ्</i> टीम     | :15311581       | भीाइहीम           | स॰ दे॰     |
| :प्राक्तिए              | <i>जि</i> छ्छ   | ाञ्डीम            | og og      |
|                         | ड्रि—क्रिमिस    | अन्द्रप           |            |
| अवादिष्म                | अवाष्ट्रिक्ड    | अवधिवस्           | 20 do      |
| <i>श्र</i> कीामस        | मञ्डीागङ        | :िंडाम्प्र        | स० देव     |
| :प्रजीएष्ट              | माञ्डीाम्ह      | अपाठीत्           | no do      |
|                         | क्रियान्य विद्  | THIE              |            |
| मठीर्ग                  | ह्ठी <i>र्व</i> | ठमेम 'ठोमम        | 20 20      |
| रु                      | पुरक्ष          | फ <u>डी</u> र्म   | स० ते०     |
| :हर्                    | • कुर्फ         | ठीमि              | do do      |
|                         | ,डाजी त्रिक     | र्गरुप            |            |
| ्राष्ट्रीहर<br>         | नगर्छ म         | <u>⊶••</u>        | <i>335</i> |

1

,

| अर्वास                | blhk           | अवार्स           | 20 A0          |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| श्रवाद                | अवावस्         | :lhk             | <b>स</b> ० ते० |
| श्रदः                 | श्रवादास्      | क्रामस           | oy or          |
|                       | कृष्टि—धेरे।   | सामान            |                |
| मगीग                  | इमीप           | फिप              | <b>20 A0</b>   |
| bb                    | त्री की कि     | वर्षिय, पवाय     | 40 do          |
| :gp                   | :धिकेक         | fpp              | no do          |
|                       | ड़िक्-फ्र      | क्रिंग्रिम       |                |
| अपिवर्स               | तसंदय          | no do            | वार्           |
| <b>प्रक्रि</b>        | तैसवय्य        | og ok            | शिनी           |
| ्रहातकमी ,क्रिक्मी    | रिम्बन्        | as do            | खोर्ड          |
| ःमाङ्गी               | :हाइमी         | मीक्मी           | 20 A0          |
| फ्रम्प                | [त्वराः        | मीक्गी           | 40 ão          |
| <del>त्र्वाह्मी</del> | पिबयः          | होक्मी           | og or          |
|                       | डफ-ना          | н <del>Б</del> Р |                |
|                       | ोनी-( ह्र्     | й)—л <b>р</b>    |                |
|                       | िड़ <b>मिं</b> | -                |                |
| श्रमिटलाम             | इपिग्डीमृष्ट   | मुहन्द्रीपृष्ट   | 20 20          |
| अविदुल्लस             | मधरुवस         | श्रविद्यः        | 40 Ao          |
| हरुव्योगह             | अपिटन्यसास्    | अपिटलात्         | og og          |
| *                     | ङ्क-नीम        | <b>ी</b> ।फ्रही  |                |
| <i>133</i>            | प्राझ्नी ।     | <u>फ्रही</u>     | भवादिगण् ]     |

| <u>क्रमक</u>         | <b>िम्</b> क    | क्रमक             | og or      |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------|
|                      | इंकि-ना         | <del>t</del> ₽Þ   |            |
|                      | मिर्म – मुन     | <del>कि</del> ्र, |            |
|                      | <u>  किंग्स</u> | llie              |            |
| अवस्थिति             | श्ववस्थिति      | अतिर्धिर्म        | 20 Ao      |
| Philble              | अवस्थितम्       | श्रीविद्धः        | स॰ ते॰     |
| अवस्थिन्             | अर्तास्तवार्स   | अवस्थित्          | no do      |
|                      | कुछ—जीपर्ह      | ोाग्रही           |            |
| वृद्धस्म             | व्यस्ति         | पेशसिस्           | 20 Ao      |
| <b>त्रभा</b> रम्     | नेवास्त्रस्     | :11डर्म           | स॰ दे॰     |
| :म्राफ़्             | नेवास्तास       | नेवाद             | do do      |
| •                    | क्रिजीिखा       | E                 |            |
| वस्त्रासः            | :Elb3lh         | मीाष्ट्राप        | 20 20      |
| તાક્ત્રજ્ઞ           | तिस्त्रीः:      | मास्यसि           | Ho 20      |
| <u> ज्न</u> िष्ट्राप | :कम्राप         | नीम्गाम           | no do      |
|                      | ्रङ्ग—क्विमम    | सामान             |            |
| स्वास्मः             | <b>इज़ि</b>     | मश्रीकाम          | 20 20      |
| к¥151P               | તાવાદતઃ         | मीकाम             | स॰ दे॰     |
| :प्रानाम             | रिप्राप्ताम     | 1517              | no do      |
|                      | ्रुक्ट—फ्रिमिन  | अवद्य             |            |
| णान्नाम् ]           | मार्गाई म       | <b>PF</b>         | <i>338</i> |

| श्रबस्साह                              | श्रवत्स्वदि     | अब्धि            | 20 Ao           |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| अखब्द्धस                               | अवत्सान्नार्स   | अवन्ताः          | 40 Ão           |
| अवस्य                                  | अवन्सावास       | Bobbs            | do do           |
|                                        | र्भेष—बिद्धः    | माम              |                 |
| कीममह                                  | निमबह           | 44               | 20 do           |
| <b>डिस्मे</b>                          | क्रामक          | <b>विमी</b> क    | 40 A0           |
| <b>इम्ल</b> ि                          | कामक            | क्ष              | do do           |
|                                        | ्रकी—हरू।       | <u> इ</u> िरुम   |                 |
| <b>ब्रीमाम</b> क्रस                    | श्रीमामक्र      | स्थान            | 20 20           |
| अधमध्यम                                | ज्ञधभुज्ञास्    | अवस्राधाः        | 40 Ao           |
| अवसन्त                                 | श्रवमेशास्      | 到福州红             | ao go           |
|                                        | निभूत—लङ्       | अर्थहा           |                 |
| ड्रोमर्ध्र                             | डीर्कक          | वाभुव            | 20 20           |
| वामृह्यम्                              | वामुवाशार्म     | <i>ध</i> मुद्राः | 40 ão           |
| <u>ब</u> भुर् <u>स</u>                 | बभुवायार्स      | बभुध             | op ak           |
|                                        | इन्नीदीई        | <del>)</del>     |                 |
| बमामह                                  | वसावद्धे        | क्षे             | 20 do           |
| वसस्वस                                 | मार्थक          | वासस्व           | <u> स</u> ० ते० |
| ब्रमन्वास्                             | बमुवार्स        | वभवास            | go go           |
|                                        | इकि—1ह          | ile.             |                 |
| वसामह                                  | ब्रमावड्ड       | 4PP              | 20 do '         |
| व्यसस्य                                | <u>ख</u> स्मुड् | यमध              | स० दे०          |
| ************************************** | ग्राझ्नी ।ह     | <b>A</b>         | वाहिगत् ]       |

| ईमींक्र             | ईमीतम                 | Ĕ₽                | 2º do  |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| <b>स्थित</b> ह      | वयुष्ठ                | वर्वस्            | स॰ दे॰ |
| <del>ਰ•ੀਸ</del> ਼   | ਜੰਹੇਂ ਵ               | <u> चयु</u> यु    | ao do  |
|                     | माल-लह                | ₽ <u>₽</u> ₽      |        |
|                     | ाम्5ि − ह             | E,                |        |
|                     | <del>ड़ि</del> ग्रहमग | 脸                 |        |
| श्वलप्सामहि         | - डीवास्यावहि -       | श्वरस्य           | 20 Ao  |
| अवात्यसर्वर्स       | अवस्तुवार्स           | अवस्तिता'         | स॰ दे॰ |
| श्रवास्तरन          | अवर्ध्यम्             | श्रवत्स्रव        | do do  |
|                     | ड़क़—चीपर्व           | ोफ्र <u>त</u> ्री |        |
| डीमिक्निक           | <u>डीम्फिक</u>        | वात्सीय           | 20 Ao  |
| मुम्बसिग्छ          | नसीयास्यास्           | :1धिक्रिक         | 40 do  |
| व्यक्तीस्त्         | बन्सीयास्ताम्         | बन्सीह            | do do  |
| •                   | क्रिंगिष्र            | je i              |        |
| अव्वासङ्            | सरस्यावह              | वरस्य             | 20 Ao  |
| <u> अ</u> स्वास्त्र | <u> स्टिन्न</u> ्य    | वस्तस्            | но до  |
| <u>बर्स्यन्त</u> े  | <u>रिरुग्छ</u>        | वास्यवे           | og ok  |
|                     | ड्रुल—फ्रमीसफ         | नामाम             | ,      |
| व्यव्हास्मार्ड      | <u> यग्निर्धि</u>     | <u> बन्ता</u> ई   | 20 A0  |
| क्यायका             | क्षित्रास्ट           | सारक              | Ho 20  |
| :ग्रेडिंग           | Mison                 | <u> थ</u> टत्रा   | og or  |
|                     | ्रक्ट — एक होसा       | अवस्तर            |        |
| फ्राइंगिड्र ]       | नगिई मा               | <u>ə</u> b        | 23Ę    |

40 ao हंअक्त्रीरीह वधिरदेश वितिष्यस ao do मिर्ग होन र्तातंत्रोह विदिष्यते उक्त-फिनिमिएनमि ZE oh ok र्वस्त्रवस् वरिया मामहरू ) (अर्थम ( अव्याम ्रमातिकारी 20 Ao ब्रीहर्गतिहरू रे PIBIER ठिहिष्ट ) (अर्वयम् :Pèr ) र अवधित्वम्-ह्वम् ्र अवतिषाथास् :18ितिहरः Ho Ao (अर्थम् अर्थतताम् अर्वयव क्षिकार र **त्रमिन्द्र** र म्राहामधाहरू े No do सामाजर्भय-विद् ईमज्ञीहुह वर्गातवहे वर्वयु 20 do हंग्रीहिह **मित्रोहे** वर्वधाअ 40 A0 वर्वध ao do वर्धवायु **5**होड्ड क्रिक्री—हिस्क्रिंग्रि oh ok खङ् 万万户路 oh ok <u>तैक्ष्यय</u>स मार्गित्रम् PFFF9 No do उक्ति मह्मी । एकी

१ बुरू., बुर्र तथा बुरू. में यह परसैपदी भी हो जाती है।

16kk

क्ष्म्यं

: फिर्म्ग्रह

विद्यावद

वस्तर

**त**नी फेर्फ़

**इमार्क्स्**रीह

स० खा० य०--५५

वस्यसि

निष्मिन

वित्यु

40 A0

do do

| FFR                      | तैक्षत्रवय        | no do              | छीही ।  |
|--------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| धेकार                    | र्तस्थ्वय         | no do              | ड्राफ   |
| સવામ:                    | :मोक्स            | मीाग्रह            | 20 Ao   |
| अवध                      | श्चित्रः          | भीगः               | स॰ दे॰  |
| <del>ह</del> नीम्ब्स     | <u> </u>          | नीम्ह              | no do   |
|                          | मान-लड्           | वय                 |         |
|                          | इंग्रेस्टर        | b                  |         |
|                          | तहारा क्रेना      |                    |         |
|                          | ं डिमहा           | 2.                 |         |
| श्रदस्थीम                | भीवःस्थि          | श्रदास्तृस         | 40 Ao   |
| <u> इति</u>              | अवस्तृयम्         | अवस्तु:            | но до   |
| मुस्सम्                  | अवस्त्रीयास       | श्रवस्त्रेत्       | do do   |
|                          | गिर्वा            |                    |         |
| डीमा <b>र</b> ्गिहरू     | ड्रोग्नाभ्यतिग्रह | श्रवधित्य          | 20 20 ' |
| अविधियध्वम्              | <b>अवतिष्यास्</b> | अवितिष्य्याः       | 40 do   |
| <del>ठ</del> नम्ब्रहीहरू | मार्मान्द्रीयम्   | अवधिव्यव           | to do   |
|                          | ङ्रकु—न्नीम       | <u> शाफ्र</u> ी    |         |
| इमिरिग्रीह               | ਭੀਸ਼ਿਸੰਸੇਸ        | <b>क्रिमे</b> ह    | 20 20   |
| मम्बिपिति                | माष्ट्राष्ट्रीम   | :1ष्ट्रिम्हीह      | 40 Ao   |
| , हुरिएक्ति              | माञ्चाष्टिनीइ     | , इग्रह्म <u>ि</u> | to do   |
| •                        | श्रीधिङ्          | lk.                |         |
| :मीफ्रांक                | वस्सावः           | मीफ्रिक            | 20 20   |
| mişlikt]                 | . नगिरि           | <br>idė            |         |
|                          |                   |                    |         |

| મગાલ્દીક             | श्रीवास्व          | श्रीवासर्स      | 20 Ao        |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| श्रीवाद्य            | , म्रह्मार्गार     | श्रीवाः         | स॰ दै॰       |
| शीवासः               | ओवास्यास्          | हामिह           | ్ ండ్ ండ     |
|                      | ग्रीविङ्           | ille            |              |
| अ <b>जिब्बी</b> र्मः | अधिब्यादः          | भीक्ष्मास       | <b>20 A0</b> |
| श्रीविध्वय           | अधिब्ययः           | भीकामेह         | 40 Ao        |
| <b>छन्।</b>          | : Tropik           | क्षीक्ष्मीस     | of or        |
|                      | विष्य-र्वेड        | स्रामास         | •            |
| अधिरासाः             | : इंग्राप्ने ।     | मनात्रश्र       | 20 Ao        |
| अभितास               | अधितास्यः          |                 | Ho Ao        |
| :प्रक्रिश            | ग्रिक्निक्ष        |                 | ao Ao        |
|                      | उद्य-फिनी          |                 |              |
| क्षशिक्ष <b>ा</b> म  | <b>इक्लिशिक्षा</b> | मुम्बाशिष्ट     | 20 Ao        |
| क्रमिशिष्टि          | श्राधिष्रवसम्      | :फ्राश्रीख़ीस्- | स० ति०       |
| अग्निशिधनन्          | माज्ञाह्याद्वास    | अशिक्षास्       | य० वे        |
|                      |                    | सामान्यभ        |              |
| ' ममिशिष्टी          | <b>इ</b> शिक्षीसि  | शिक्षाव, शिक्षव | 20 Ao        |
| म्बाद्धी             | शिक्ष्यधुः         | ष्टिक्षिश       | 40 Ao        |
| .हा <b>डी</b> डी     | :क्रुम्झीख़        | शिआय            | но до        |
|                      | . इकी-क्रु         | <u> क्षित्र</u> |              |
| अअवर्ध ्             | तेस्द्रद्र्य       | no do           | वर्          |
| 355                  | प्रम्म             | ाफ्र <u>ही</u>  | [ क्राम्डीमन |

| श्रीमाम्स्रीप्रीष्ट           | ञ्चीशाभ्याविह      | <b>क्षिणिक</b>         | 20 ão       |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| आशिशियध्वस्                   | मार्थक्षीक्षीक     | :118मधीषीष्ट           | स० ते०      |
| <del>हन</del> म्ब्रीष्ट्रीष्ट | अधिकिनेतास्        | <b>सम्ब</b> िष्टी      | no do       |
|                               | र्भेय-विद्धः       | <b>मिमि</b>            |             |
| <b>इम्म्लिक्षा</b> ष्टी       | , क्रम्भाशाष्टी    | <b>इंग्डी</b>          | 20 Ao       |
| <b>६</b> ड−,ह₃ष्टीस्थाष्टी    | <b>शिम्हा</b> म्   | र्माक्षाक्ष            | स॰ दे॰      |
| <b>इक्री</b> खीज़ी            | <b>क्तां क्षां</b> | <b>६</b> श्रीफ़ी       | no do       |
|                               | ड़की-ना            | स्नार् <del>ट</del> ्म |             |
| श्रेश्रव                      | र्वक्रवयम          | क वि                   | ্ভচ         |
| फ्रक्                         | र्यस्वस            | ao do                  | ভূচ্চী      |
| अवधार्म                       | र्तस्त्रवस         | no do                  | डाकि        |
| अवामड्र                       | हमामक्ष<br>स्थान   | र्फाः                  | 20 do       |
| श्रवहर्न                      | अमेग्र             | श्रमध                  | स० ते०      |
| <del>िन</del> ्छ।             | र्फिक              | <b>फि</b> ष्टा         | no do       |
|                               | जिल्लाहरू          | <u> ।मॅंक</u> े        |             |
|                               | इम्स               | alk.                   |             |
| શ્રશ્ચાંતુલ્ત્રીલ             | श्रीविद्यीव        | श्रश्मिल्यम् .         | 2ō do       |
| श्रभित्यस                     | अअभिब्यस्          | अश्रिविद्य:            | 40 do       |
| श्रश्मित्यम्                  | संशक्तित्वाम्      |                        | no go       |
|                               | ज़ुरू-ज़िक         | त्रीग्रह्म             |             |
| णान्ह्याहर ]                  | <u>मागर्</u>       | HPF                    | <i>3</i> 80 |
|                               |                    |                        |             |

| 388                      | ज्ञान्त्री ।एत्                    | 3                 | [ फ्राम्झाइर    |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                          | उद्य-विवर्ध-विद                    | -BPR              |                 |
| अधितार:                  | ព្រែតមាន                           | <b>1</b> क्रमेश्र | og ok           |
| <i>चि</i> शक्तिक         | क्षामामिक                          | अधितास            | Ho do           |
| <del>ईमग्र</del> ाक्रमेश | अधितास्बद्                         | श्रीमिश           | 20 do           |
|                          | इक्र—एकिवा                         | माम               |                 |
| <del>ह-फ्रा</del> मिश    | <b>इंग्लिस</b>                     | क्रिक्विस         | of or           |
| अधिव्यध्वे               | <i>विकि</i> शिक्ष                  | अभिव्यस           | <b>40 do</b>    |
| इमारुशिक्ष               | अधिकाविहे                          | क्ष्मिक           | 20 20           |
| <i>ञ</i> िममिक्ष         | <u>एक्डच्य</u>                     | do do             | <u> जीहाम्ह</u> |
| अअधिव्यत                 | तंसवय                              | no do             | <u> ५८%</u>     |
|                          | <del>ទែ</del> ្រអ៊ី <del>វ</del> ី |                   | ,               |
|                          | र्वे - सैचवा                       | Ē                 |                 |
|                          | ड़क्ल-निर्मः                       | E                 |                 |
| <b>ह्यविक्र</b> क्ष      | अतियः                              | न्नाक्रिक         | og ok           |
| Add                      | अतिहा:                             | मीर्गिष्ट         | Ho Ao           |
| अवसः, अवसः               | अवीवः' अववः                        | मीर्गिङ           | 20 Ão           |
|                          | ड्राकि—गहा                         | is .              |                 |
| र्मिनगुर                 | 种的影響                               | हाफिस             | no go           |
| 2AG                      | -अलवस                              | M. S.             | Ho Ao           |
| भीव्यस                   | श्रवीवीचे                          | नीक्रिक्र         | 20 A0           |
| •                        |                                    | -                 |                 |

| अओव्यतास्     | श्रभुव्यव                                                                                                                                                                                    | <u> ५ %                                  </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रंवाधार्म   | श्रवाद                                                                                                                                                                                       | -offgile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .मज्जीख.      | क्रीक्षि                                                                                                                                                                                     | - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ग्रिक्त       | गर्नाङ                                                                                                                                                                                       | <u>— 38</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| સર્જો ુહ્લ    | झभीवस्                                                                                                                                                                                       | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अअप्रिस       | :भिरिष्ट                                                                                                                                                                                     | 40 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्षश्रीव्हास् | ज्ञानित                                                                                                                                                                                      | ao Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| र्भेष—धिकः'   | क्रामाप्त                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ब्रिश्च       | ત્રીયાર, યુપલ                                                                                                                                                                                | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रीभेद्री:   | बीआ्राज                                                                                                                                                                                      | що до                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जीओवर्धः ,    | রীয়ার -                                                                                                                                                                                     | यर दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ड़की- ह       | प्रक्रिम                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| યસ્તીર' યસ્તલ | श्रश्रावसं                                                                                                                                                                                   | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अअध्ययम्      | :16रुष                                                                                                                                                                                       | स० दे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अश्रुव्यास्'  | FIGURE                                                                                                                                                                                       | do 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ্ৰজ-চ         | अयदायभै                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अविवाद        | अवीवार्स                                                                                                                                                                                     | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Folly         | अधीवाः                                                                                                                                                                                       | 40 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ऋखनावाम्      | अविवार्य                                                                                                                                                                                     | 40 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ्रङाजी।       | अभ                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>Lipii     | <br>2 Hble                                                                                                                                                                                   | <i>3</i> 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | क्षण्यातम्<br>अध्यात<br>अध्यात<br>अध्यात<br>अध्यातम्<br>अध्यात्तः<br>अध्यात्तः<br>अध्यात्तः<br>अध्यात्तः<br>अध्यात्तः<br>अध्यात्तः<br>अध्यात्तः<br>अध्यात्ताम्<br>अध्यात्ताम्<br>अध्यात्ताम् | स्थापाः स्थापातम्<br>स्थापाम् स्थापान्<br>स्थापाम् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थाप्ति<br>स्थापान् स्थाप्ति<br>स्थापान् स्थाप्ति<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान्<br>स्थापान् स्थापान् |

| स्थावास्तः         | स्यावास्त्रः               | म्श्रीताष्ट्र         | 20 Å0      |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| स्यावास्य          | र्थावास्त्र.               | स्थातासि              | स॰ २०      |
| <i>£</i> श्रावाद:  | <i>जि</i> छाछ <del>)</del> | <b>स्थाया</b>         | ao 20      |
|                    | मिविया – तुर्              | े अवद्य               |            |
| अध्यास             | अर्धाव                     | श्रक्षाम्             | 20 do      |
| <b>५००</b> १०० १०० | अक्षावस                    | agu:                  | स॰ दे॰     |
| श्रदति:            | त्रसाताम्                  | अस्तार्               | क ते॰      |
|                    | <u> - 20 — 17 ft b</u>     | गमाम                  |            |
| मार्खीत            | विख्न                      | क्रिक                 | 20 do      |
| 196                | त प्रस्तरीः                | विश्वय, तम्बा         | स॰ ते॰     |
| यस्त्रैः           | त्रक्षतुः                  | तस्त्री               | do do      |
|                    | ड़की—हरू                   | ज़ार् <del>ट</del> म् |            |
| मधेवस्             | तैसव्यय                    | to do                 | _<br>.ep   |
| <i>फ्र</i> की.     | तंश्वय्                    | 40 Ao                 | धिन        |
| विष्ठतु, विष्ठतात् | र्तस्वय                    | do do                 | ड्राफ      |
| :माछही             | :घाष्ठित                   | मीछिती                | 20 20      |
| म्बर्ध             | ःष्ट्रहो                   | भीष्ठती               | स० वै०     |
| <b>च्ना</b> ष्ठची  | :58री                      | भीष्ठभी               | no do      |
|                    | ड़ेळ-ना                    | <del>ц</del> Бр       |            |
|                    | - इहरचा                    | 1155                  |            |
|                    | (इंप्र्यूं)                |                       |            |
| <b>383</b>         | ग्राम्नी ग्र               | फ़्र <u>ी</u>         | ्राष्ट्रिक |
|                    |                            |                       |            |

| प्राम्हीाहर ] | नागृष्टि मह |
|---------------|-------------|

|                      | <i>த</i> ை− <del>சி</del> ம | त्रीफ्रही         |         |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| स्थेवास              | ह्येगस्त                    | रंजवासस           | 20 Ao   |
| स्त्रेवास            | <i>£</i> श्रेवास्यस्        | <b>स्त्रे</b> वाः | स॰ दे॰  |
| <i>£</i> ज़्बार्सिः  | स्थेवास्तास्                | <u> स्रोम</u>     | do do   |
|                      | ज्ञीर्जिङ्                  | lk.               |         |
| साम्गाम              | स्यास्यावः                  | मीक्गिष्ट         | 20 do   |
| क्षाध्यय             | <b>£</b> त्री£्त्रत:        | स्राध्यास         | म० ते०  |
| <b>ह</b> नीम्नाष्ट्र | स्यस्यियः                   | ह्यास्त्र         | યું તૈ  |
|                      | मिल्य - छड्                 | मिनामाम           |         |
| गम्हीाइः ]           | मावान                       | HPF               | <br>388 |

अर्दर्शास्त्रास 20 do अस्यास्याव अध्यक्षिम् शर्यास्त्र अध्यास्यम સંધ્વીધ્વાઃ Ho Ro अस्थास्यम् अस्यास्यास જાલ્લાદ્વવ do do

१४६-म्बाहिनाय की सुख्य धातुओं की सूची और रूपों का

। ज्ञाष्टक्त-- विद्यार । जीरवर्गिक-इक्ष । तर्हनीक-इक्ष शक्तिहरू अक्तिका । अक्तिक्ष अक्तिकार । नक्ष्मित्य । सुक्-विकार माध्रविकार अकन्दीर । अवन्दीः । हिन्स : क्रिन्स कन्सम हिन्स | जिल्ला । क्रिन्स । जिल्ला विकार । 

लंड — अकीरत् अकीरतास् अकीरत्। विंद्—चिकीर विंकीः । म्डीक मीने । हर्गक - ड्रांक । हिडीक । गनक्र - (००) ड्रांक लंड —श्रक्षिद्वत्त् ।

हता: । निकांद्वः । विकांद्वः । विकांद्वः

क्या ( प० )—िवर्जाना, रोना। जर —कोगति। जोर् —कोगति। निप्त-कोगति। जङ् —अकोगत। जिर् — कुकोग, वृक्ता, वृक्ता। वृक्षांथय वृक्ताथः वृक्ता। वृक्ता वृक्ताय। वृक्षाय। शुक्र- अकुगत् अकुगति। शुक्राप्त। अकुगत्। अकुगति। अकुगत् अकुगत्। जुक्र-अकोन्यत।

क्ष्मीक्षम । :मुक्सम् : सुमुक्तम मक्षम—इक्षो । तीमाक्र—( ०० ) मुक्क —्डक्ष । ममीक्षम क्ष्मिक्षम मक्षम मक्षम । सुक्षम हिम्मुक्ष्म - मीक्ष—इक्ष । 15मीक्ष—इक्ष । मुक्सम् । क्षमिक्षम हिम्मुक्षम । हिम्मुक्षम । हिम्मुक्षम । हिम्मुक्षम । हिम्मुक्षम ।

| किमक किमक किमक | किम

होगाहें निवाह मन होने हैं। वहां इसका रूप होगही हैं होगाहें। र यह भी हिनाहें में होगहें।

नाग्रोहे महरू

व्हर् —अस्पित्वय अस्पित्वयासं अस्पित्वस्य । निप्रमास । आयो०—न्तिप्रपेरद कम्पिपोसास क्रिप्पोस् । जुनिरिक्ते कार्यकोर कार्यकार । क्रिक्कि क्रिक्कि क्रिक्कि । िन्छ्यमीक र्रिष्यमीक रिष्यमीक—्रज् । श्रीस्थानमीक श्रीस्थानमीक क्रीरितारः । हेरात्रमात् क्रीमतास्यात् क्रीप्रताह । :प्रतिविद्धि शिहिम्रीक ग्रह्ममिक—इन्नु । बुद्-क्षिम्पदा किम्पेसा वाताम् अक्तिवत् । अक्तिवद्धाः अर्घाववाशाम् अक्तिवस् । चन्त्रमें चन्तिविहें चन्तिविहाँ । बुद्धं श्रनिविष्ट श्रनिवि । विश्वविद्यालक विष्युक्त विश्वविद्यालक विद्यालक विश्वविद्यालक विश्वविद्यालक विश्वविद्यालक विश्वविद्यालक विश्वविद्यालक विश्वविद्यालक विश्वविद्यालक विश्वविद्यालक विश्वविद्यालक विद्यालक अक्रमेथास् अक्रप्रध्वस् । अक्रमे अक्रप्रविहि अक्रप्रमिहि। कम्पेरन् । सङ्—अकारत अकार्यसम् अकार्यन्य । अकार्ययाः क्रानिक क्ष्मिक - मिनि । इत्रम्स । मिनिक क्रमिक मातास्क—इकि । जिन्मक किमक किमक - इक्न । प्रमीक— ( शार ) प्रस्

। कृडकम-इन । वड-अकांवत् । विट्-चकाड्व । काहरा (४०)—इन्हा करना । वह—काहनीय । जोर—काहन्त्र ।

। क्राङ्क्या । सह्निक्या । अध्यक्ति । अध्यक्ति । अकाङ्बिटः। अकाङ्गियम् अकाङ्मित्व अकाङ्मित्म। बर-यसाङ्किटास् यसाङ्क्रिः । यसाङ्क्रीः यसाङ्क्रिस्स प्रतिष्ठाकष्ट—उन्न . प्रमोडाकम मधोडाकम एडाकम वसाङ्बरी: वसाङ्बी: । वसाङ्क्षित वसाङ्ब्री: वसाङ्क्ष

लङ् —शकाङ्मियत्।

काय ( आ० ) —चमकता । जट्र —कायते कायते कायते । जिट्र —चकाय काया वकायाते चकायाते । चकायावे चकायावे चकायावे चकायावे चकायावे चकायावे । जुरू — अकायाव्यास् अकायावे अकायाव्यादे । जुरू —अकायाव्यात् । । जिट्र —कायाव्याते । आया० —कायावेव्यात् । आया० —इक्

खस् (उ०) — खनना । वह— खनके, जनमे । विह—चलान चल्तम चल्तुः । चलिया चल्तमु चल्ता । चलान-चलन चिल्तमु चिल्तम । चल्ते चल्ताते चिल्तमु चिल्तमु चल्ताये चिल्तमु चल्ते चिल्तमु । विल्ल्यमु अखानिकः अखानिकः अखित्यमु । अखानिकः चुह्न चिल्लामु । वह्—खित्यसि आखित्यमु । वहन्ति । वहन्ति । वहन्ति । वहन्ति । वहन्ति ।

ग्लै ( प० )—ंबीय होना। ग्लायति ग्लायत ग्लायनि। जिट्—तग्ली जग्लतः जग्लुः। जग्लिश जग्लाश जग्लशुः जग्ल । जग्लो जग्लि। जग्लिम। लुङ्—जग्लासीत्। लुट्—ग्लाता। जुट्-ग्लासि। आयो०—ग्लायात् ग्लेयात्।

उन्त् ( ५० )—जलना । उन्ति । जिर्-जन्मल जन्मलुः जन्मलुः । जन्मलिश जन्मलुः जन्मल । जन्मल-जन्मलुः। जन्मलिस । जुङ्-अन्यलीते अध्योजिन्दाम् अन्याजिदः। जुर्-जन्मलिस । जुर्-जनिक्सित । आयो० - ज्यत्मल् ।

तिम्डी क्डिडी—डेली । क्तिष्ठ किड तिम्ड । क्टिडिट ( गार ) हि —ड्रिड । क्तिम्डिस म्हामम्बीहरू ड्रिडिट । क्टिडिट । । इन्हेम्डि—शिम्ह । क्टिक्टिड -ड्रिड । क्रिस्ट

स्वत् ( प० )—क्रेडना।स्वति सवतः स्वति । निर्ट—तस्वात सस्वतुः तस्वतुः। तस्वित्य तस्वव्य तस्वत्युः तस्या अस्याद्यः। अस्याद्यः अस्याद्यः। अस्याद्यः अस्याद्यः। ो मनास्यः अस्याद्यः। अस्याद्यः। अस्याद्यः। | क्रिन्यः

हुई ( प० )—जनाना। दहति दहतः दहनित। निट्--दवाह देहतुः देह - जनाना। दहथुः देह। द्वाह-दत्तह देहिव देहिम। नुक्-अधानोत् अदायम् अधानु । अधानोः अदायम् अधानम् अधानम् । नुह--दग्धाः । त्राधाः । । नुह्न--धाना

शायारे - व्यवपात्

<sup>&</sup>lt;del>हिन्छि हिर्छ हिएडि एक</del> दसड़ प्रण डिन । ई पि फिफ्हीफ्डो ड्रफ १

| समामह                                     | श्रीवृद्धि        | अविधर्म                     | 20 Ao          |  |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|
| क्रागर                                    | 并亦印象              | :क्षिग्रिष्ट                | स० ते०         |  |
| સવાઢ:                                     | माकाम्ह           | <b>मिमिष्ट</b>              | do do          |  |
|                                           | इर्मक्रम-         | <u>- 20</u>                 |                |  |
| ईमनीर्                                    | , ईह्मीर्         | <del>66</del>               | 20 Ao          |  |
| ई <del>ः शि</del> र्व                     | विचाञ्च           | <del>इंह्</del> रीई         | स० ते०         |  |
| <b>इ</b> न्नोर्ग                          | क्रेडाई           | ₽₽                          | no do          |  |
| •                                         | -आसनेपर्          | —ड्राजी                     |                |  |
| , प्राचीर्                                | ह्नीर्            | 로바-보니                       | 20 do          |  |
| , FF                                      | वृब्धः:           | वेध्यि, पपस्य               | स० वि          |  |
| <b>:</b> Eŧ                               | पुचर्यः           | Flpp                        | य० व           |  |
| जिह—परस्मेपङ्                             |                   |                             |                |  |
| ् वर्स ( ३० )—वकावा वा ववावा। ववाव ववावा। |                   |                             |                |  |
|                                           | ۱ با              | ता । खर्ट—ध्यास्य           | lea            |  |
| इछ । इस्रीमध्यः                           | मारमीक्ष्य क्रिस  | ्रास । ब्रिङ्—-अध्या        | η <del>ρ</del> |  |
| वस्त दस्त्री दृष्टिवच                     | -देश्यीत देश्यतिः | क्षेत्र देश्वेः । देश्वित्र | 3 <u>Þ</u>     |  |
| किन्ह - हेन्छे । स्निष्                   | क्षि स्यावयः स्था | क्षीत क्षेत्रा । स्था       | -( o b ) ₩3    |  |
| ह । २० )—इंसका रूत तिषु विवस या जैका ड्रे |                   |                             |                |  |
| 38£                                       | मा विद्यार        | <b>網</b>                    | म्बाहिगण्      |  |
|                                           |                   |                             |                |  |

श्रवसायास

खुङ्—आसम्बेण्ड्

भवस्य

oh ok

赤甲烯

```
। क्रिक्योगिक—इंग्र
बर्ड-अवाधित अविधिवात्ताम् अविधिवत । बर्ट-वाधिता ।
अस् ( आ० )—पीड़ा हेना। वायते। किट्-चनाथे वनायाते वनाथे।
                                           कुष्खव्यति ।
वर्ड—अक्टबांव अस्रविबन्धम् । बेर्ड—स्रोएबवा । बेर्ड—
स्वव ( त० )— स्वना । स्वना । विद्वाद । विद्व विस्वव विस्वविः विस्वतः ।
                                             किलियात ।
<u>जुङ् – अपावीत् अपावित्याम् । बुर्</u> – प्रविता । बुर्
पत् ( ५० )—फवना । फवाता । बिर्-प्राच केवतः केवाः । कोवाः ।
                                  ब्रह्—परिवा। ब्रह्- परिव्यति ।
                                                       20 Ao
                                        Mc4H
                                                        to do
                                         :Pahla
                                                        oh ok
                                         क्रीपत्तत्त्
             पत् ( प॰ )—गिरना । यति । खिट्—पपात पेततुः पेतुः ।
                       तवादः । वटः -अतस्तवं अतस्तव ।
, ज्ञार--- विद्यार । क्षेट्र-- व्यट्-- व्यट्-- व्यट्-- व्यट्यात, प्रवास । अप्राप्त । व्यट्--
                                                          20 do
```

:lkehk

Ho do

340

HIPshia

Pahla

EPahla

अपदमहि

क्राइंगिहर ]

HERENE

#IPahks

अवस्पवर्स

श्रवत्यवास

ज्ञीहरूपाइ

आविधात्रास

नागाउँ महर

ac.

नुष्टं ( उ० ) —जानता । वोधित, बोधते । जिट्ट – बुकोष वुष्टे । कुट्ट अबुधत् अबुधतास् अबुधत् । स्थोधत् अवोधिष्टास् अबोधिदः । अबोधिषः अवोधियतास् अवोधियतः । जुट्ट — वृष्णत् । जुट्ट — वोधियोहः ।

भज ( उ० )—सेवा करना। भजति भजते। बिर—वभाज भेजतुः भेजः।
मेनिथ-वभक्य भेजधुः भेज। वभाज बभज भेजिव भेजिम। भेजे
भेजते भेजिवे भेजिये भेजिर्थ। अभाव्ता। अभाव्या। अभाव्या।
अभाव्या। अभाव्याः अभव्यायाः। अभाव्याः। अभव्यात्तिः
अभाव्याः। अभाव्याः अभव्यायः। अभव्यात्तिः अभाव्यात्त्रे
अभव्यातः। अभव्याः। अभव्यातः। अभव्यातः।
अभव्यातः। अभव्यातः। अभ्यत्यातः।
अभव्यात् भचीहः।
भव्यात् भचीहः।
भव्यात् भचीहः।

तिराप क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र क्षित्र । क्षित्र क्षित्र । क्षित्र क्षित्र व्यापित क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र व्यापित । क्षित्र ।

<sup>9</sup> यह दिवादिवासी भी है। वहाँ यह आसमेपद होती है और अध्यक्ष

तिष्टमीठी क्ष्मीठी—ड्राठी । तिष्टमी ' गागोम छोम—(०१४) क्षमी क्ष्मीठी । इंग्डोभीठी धाष्टमीठी पंडीभीछो । देवीमीठी मात्तांग्रेगोमीख उद्योमीख—ड्राठ्य । इंग्रिकीमीठी इंग्डोभीडियो -ड्राठ्योमीख —०थिष । तिष्ठवीमी—ड्राठ्य । ग्रिकीमी ड्राट्योगोटी

मूप् ( प० )—सवाना । मूपति । जिर्ट —सुम्प सुम्पत्तः । जुरू—मूपिता । जुरू— मूप् ( प० )—सवाना । मूपति । जिर्ट —सुम्पत्ता । जुरू — भूपर्पात । भूपति । जुरू —सुम्पत्ता । जुरू —

मुर्ग क्यां निस्ता पोसता। मर्गत मर्गता सम्भावे वस्ता व

<sup>-</sup>गृद्ध , होष्रगृद्ध । ई डिमाय्ट इक रेड़ह । ई सि क्रियहो। हाथ ड्रह

<sup>ा</sup> है होड़ एउ क्रम । हैं होड़ा एक क्रम हैं। वहाँ इस हैं। होस्डी , होस्डी क्रम होता हैं। होस्डी । हैं होड़ डीक्ष हैं।

अंस् ( आ० )—गिरना । अंसते । जिर—बसरो । जुड्—सम्पत् । जिरमास समायान वाधा सम्रोग्ध समेगिय। जुड्—सम्पत्

। अभिषीस—०ीशस । किन्निसिंस—उक्न । काशीस—उक्न ( होम्पर्स) है कि हिमिन्त्रिप कु कि । है सि फिप्निशिक्ति कु ( १ ) इक्ष के किस्पर्स के किस् में अक्न कुक्च में क्षाक्रीक्स ( १ )

र्थासनेपड् दोनों में नकते हैं। ह

। :मुर्स : कुमर्स मास्ट — ड्रकी । ठीमर । गम्जे क्रमर — (००) मृद्ध मास्ट , १४६ ममीर हमीर मस्ट – मास्ट । मर्स : शुमर्स थमीर मस्ट – । मस्ट : १९मह्ट थमीर । :मुस्ट : हमस्ट – — इक् । १६मीर — इक् । मिसर — इक् । ममीर हमीरह

. अमिलात । आयो०—अम्पात । स्य ( आ० )—नित्ना । अयो । बिट् —वस्रो । बुट् —अस्यत्, अस-शिष्टा बुट् —अशिता। बुट् —अशिता। बुट् —अस्योत् । बुट् —म्य ( प० ) —मध्या । मध्यात । बुट् —मध्यात । बुट् —

सन्यू ( प० ). –मथना। मन्यति । बिट्—ममन्य । बुङ्—अमन्योत् ।

ायह ,डाहा ,डोहा ,ड़िक ए कह, बहा है। दि फिफ्डोहिड़ी ड्रह

बुर्ख, में भेद पढ़ जाता है। १ यह क्यादिगयी भी है। वहाँ मध्नाति, मध्निति, मध्नित्ति इत्यादि

स्य हात है। स्रे व्या० प्र०—२३ alhk अवाहस

Halkk

लुङ्—आसनेपद्

Adled

अवाद्यस

फेहीर । रेहीर हिन्दे हेर-डेही । हेरह । एक ) क्रा इज्यात, यचीए। नुह—यथा यथारी यथारः । नुह—यन्यसि यन्यते । आशी०— व्यवस्य अर्थायाम् 2145

46

1

नित अयिवसह अयिवसह । बुर्—यविता । बुर्—योत-वास् अवविषय । अवविषाः अवविषायास् अविष्टिम् । अव--ामनीएए अभिष्ट —जून वृद्ध । इस्टीर इह मिर्ग है। हैं । हैं । हैं । हैं । है।

क्रान्नाम-- शहास । हम्ब्लीय व्यक्तिम नायान-इक् । पानीम न्यानिवहे ययानिमहे। बुङ्—अयानीत् अयानिष्ट। बुर् क्रामित वयाचिरे। वयाचिके वयाचाये व्याचित्र । वयाच ववानिश ववान्धः ववान । ववान ववानिन ववानिम । ववाने असि ( २० )—मांगमा । मानीव भावते । खिट्र—ययान ययानतः वयानिः। व्यते । आशी०—विविध् ।

। किम्प्र- इक् । :प्रायक शिषक । एक - इक् । ब्रीयम्प्रस्य ब्रीहम नास् अरत्सत् । अर्टनाः अरत्साथास् अर्टनस् । अर्राद् अर्-राम हे सिर्म हे में स्थान है सिर्म है । ब्रह्म व्याप्त र्मिति । द्रमिष्टि क्षिप्ति भिर्म- द्रकी । क्षिप्त । राज्यक भावक में वस् (आ० )—श्रुष्ट करना, आविद्वन करना, अभिवापा करना, जरत्यात्रो | Sipelip

। कम्प्रेस-कृष्टे । वृष्ट्-रहे । शिष्टः) शहरायास् आंध्वस् । अर्गित आर्महोह अर्मिहि । बुट् – रता रेमारे रोमेरे । बुड् –अरंस अरंसाताम् अरंसत । अरंस्ताः सर् ( आ० ) —खेबना, होने होना । रामे रामे रामके — ( आर ) प्रम । काम्म्यार-कृष्ट । श्रीव्रम--- श्रीद्राष्ट्र,

रक्टतुः क्हुडः । क्रांहिय क्क्टुशः क्क्ट्र । क्रोह क्क्ट्रिक क्क्ट्रिश । क्हू ( प० )—उतना, वहना, वहना ।रोह्रति रोह्तरः रोह्रन्ति । जिर्-न्योह

```
RAS:
                                             Ho Ao
    4th
                              वर्वातरा-वर्वका
    क्षः:
                    क्यम:
                                              do do
                                     Adid
                     इम्भक्रम-- उक्त
                                     वपति वपते ।
 विनमां विधि वर्गाना ।
                       वप् ( उ॰ )—योग, जित्तामा, क्षहा
                                      । विकिन्ति
माताएकनोवर प्रकारित । जुङ् — अवस्थि अवस्थाताम्
वन्ते ( आ० )—नमस्कार करना या स्तित करना । वन्तेन वन्तेन वन्तेन
            बुट्—बहिता। बुट्—बहिव्यति । शायी०—उवात्।
                                             20 do
भ्रद्गाहिष्म
                हर्गाहरू
                                अविदिवस
 श्रवादिष्ट
                                   शिक्ष
                भवादिष्टम्
                                           Ho Ao
                भवादिशाम्
                                           do do
स्त्राहितः
                                 अवादीत्
                          खुंह.
                   क्रिक
                               वर्वादं वर्वादं
                                             20 20
   संवेस
                                  उवदिय
                   यर्जी:
                                             स० ते०
     24
     34
                    क्द्व
                                    ववाद
                                             do do
                         उक्त
                               । हो हम । । । हम – ( ob ) हम
                         अर्थम् अर्थाव अर्थाम् ।
खेटः—अर्थत् अर्थताम् अरथन्। अरथः अर्थतम् अर्थत
्रमाहिंगण
                                                   388
                       नव्म सेपान
```

| मभेक            | <b>इ</b> गीक                  | वर्वास-इवस               | 20 A0           |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| . Pæ            | व्यक्री:                      | उचित्रज्ञ-दर्भ           | । सं० ते०       |
| इते:            | क्रवर्धः                      | 2वास                     | op or           |
|                 | 3                             | ड़ार्छी .                | •               |
|                 | । जीम्रज्ञ । गम्प्रक्र क्री   | -रहना, होना, समय ब्यर    | -( ob ) ĕÈ      |
| । फ्रिंग        | मिग्म मान्त्रामिश्च व         | वास्याम् उत्तावि । बत्धु | 20              |
| क्रोष्ट्य ०क्षि | ाष्ट्र । क्षेत्रज्ञ होष्ट्रज् | उन्हें । अस्त स्था       | क्ट्रं—चंद्रा व |
| डीमरूकार        | ड्री हुन हरू                  | अवस्ति                   | 20 Ao           |
| अवव्हर्म        | स्रवस्ताधार्म                 | :lkabk                   | но йо           |
| अवस्तय          | अवस्तावास्                    | Pake 1                   | 40 do           |
|                 | इर्मिस्रा                     | <u>r\$</u>               |                 |
| अवाद्स्स        | श्रवार्ध्य                    | श्रवस्सिम्               | . 20 do         |
| भावात्त         | अवीरतस्                       | :फिग्रहरू                | но 20           |
| श्रवस्तिः       | अवात्त्राम्                   | अवाद्धीव                 | 40 do-          |
|                 | (स्मुतर्                      | eb—žB                    | •               |
| <b>क्रम</b> ीक  | इंग्लिक                       | ръ                       | 20 Lo           |
| इंग्रोह         | इत्राम्                       | <i>व</i> िमार            | → do do         |
| <b>र्मा</b> क   | <i>'</i> क्राफरु              | pro pro                  | og og           |
|                 | इर्मिम                        | ाष्ट— <u>इ</u> ्छी       |                 |
| मग्रीक          | इमीक                          | - PFE-PIFE               | 2020 -          |
| 5kg             | ग्रम्                         | ो गण्डी                  | [ फ्राइंगकः     |

ŧŧ

; 1 ; 1

Į4

होमिधिधोह

| 2 012                    | 3 0                        | , 50            | 9.30                |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| म्रह्मिश्री              | ह मास्त्राम्               | il: afta        | ध्रिम्              |
| हर्गधियो                 | व मास्त्रास्               | pple 1          | gिंडी <del> इ</del> |
|                          | of                         | बार्य           |                     |
| प्रथवा वस्केति ।         | । ब्ह्—विधियते             | । बुट् – बिधेता | अर्वतर्भ            |
| र्वित्रयं अर्वेत्रयासं । | ह । हर्गशिहार माहा         | म्धिहरू अविभि   | <u>i—20</u>         |
| ईमधीहम ईमधीहम            | भित्रेष्ट । स्विध्रेष्टि ह | ायहरू भिनेहरू।  | र्मग्रीहरू<br>इस्   |
| -वर्धमे वर्धमाते         | क्षा । हन्देष हो           | क हो हो ।       | \$5( olk ) FF       |
|                          | शिष्टा । त्रीकङ्गी।        |                 | Ь                   |
|                          | हु । यहनीक्द्रय । सु       |                 |                     |
|                          |                            |                 | deg ( do )—ই        |
| -3                       |                            |                 |                     |
| :माफ्रक                  | <b>मिफ्रा</b> म            | मीए             | 20 do 44            |
| वर्ध्वत                  | रास्त्रः:                  | मोम             | स० ते॰ वध           |
| <del>हनी ह</del> ज़      | :51975                     | • ही छ          | य० वे व्य           |
|                          | बुंड                       |                 |                     |
| : <b>对</b> 玩戶            | <i>शिक्त्र</i> ह           | 111             | 75 og og            |
|                          | 30                         |                 |                     |
| भुगिहरू                  | श्रविध्व                   | गुल्सम्         | 20 Ao Me            |
| स्रवाय                   | अवायस्                     | ःक्ति           | स॰ तै॰ अ            |
| अवादि:                   | अवायार्म                   | • कृभिग         | no do se            |
|                          | 30                         |                 |                     |
|                          |                            |                 |                     |

१ यह बृह, बुक्ट तथा बुक्ट में परसीपदी भी हो जाती है।

इीर्माधीर

**मिथियी** 

हुन ( व० )—बरसना। वर्षेत वर्षेतः वर्षेतः । जिह्—वन् वर्षेतुः

। जीकमीह—इक । किमीह—इक्ट । जीवहरू—इक्ट । : पुरुष

वर्षे ( त० )—वर्षमा । वयप्रि । खिर्ड—वयाय वयवर्षः । खिर्ङ—क्षया-अशिक --- श्रेष्यात् ।

सक्तात् - ofiदास । निष्यान न्यांनेता । न्यांने न्यांने । साथो । साथो । न्यांने

स्यामं जास्तामिः । नुह—यासिया। नुह—यासिव्यति। शायी०—श्रम्तात् गस्या-ग्रजस्य ग्रज्सः । बिर्ह—अग्सीर्व अग्रिसिर अग्रीसिरः। शस् ( प० )—सीते करना या चीर पहुँचाना। शंसीते। बिह्—शशंस

। प्रिकृति — राष्ट्रिक । साम्राज्य - राष्ट्रिक । साम्राज्य — राष्ट्रिक । यग्रहाते ग्याहरे। बुङ्—अयाहर अयाहपाताम् अयाहिता । यह ( आ॰ )—यहा महत । यहते यहते । किर-ययहै

अग्रिनिवासस् अमिनिवत । बुट्—मिनिवा। बुर्—मिनिव्यते । प्रमाधिर-इन । मिलास-इन । तम्मा । एकस-( आह ) मृष्टी

थिर—शैग्राव स्थावयः स्थावः। श्रिम्। विद्—समान्। अस् ( त० )—श्रेक करना, पहुताना। श्रीचित श्रीवतः श्रीवित । । प्रिमिही---० शिक्षाह

। क्रीक्रमाहि—उक् । किमीहि—उक् । हिमीहिष्ट मात्रमीहिष्ट

निह—शुश्रमे शुश्रमाते शुश्रीमरे । बुङ्—मयोगिष्ट भयो-। किम्पीक किमीक किमीक । मार्ड समय ,मार्ड किमीकि—( आह ) मुख्र अशिशे०—शुस्यति ।

| <u> फ्रान्डी</u> ाइर |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

| नागर्छि म | PF |
|-----------|----|
|-----------|----|

350

। किम्मिरिय—इक् । तहमिरिय—इक् । कप्मिरियः मानागमी

। ड्रिमिनीह—०रिहास

्सह् ( था॰ )—सहना। सहने। खिट्र—सेडे सहाते सिहिरे।

|                    | । प्रिमेशिक—०क्षिप्राष्ट्र । | ब्ह—सहित्यने       |        |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| इम्मान्ड्रीम       | <del>ईम्म</del> ाम्ब्रीस     | सहिवाई             | 20 do  |
| <i>ई</i> ग्राज्ञीम | शिसारहीस                     | भारत्रीस           | स० दे० |
| :प्रकडीम           | <b>गि</b> छड़े स             | कडीछ               | og og  |
| -                  | अंतर्वा                      |                    |        |
| ईम्माञ्च           | ईम्जाइम्                     | ईाहा <del>हि</del> | 20 20  |
| क्राज्ञां          | धामाञ्च                      | क्राज्ञक           | ्र ० छ |
| :प्राग्नि          | <b>ग्रिग्डा</b> ई            | <b>ग्डा</b> म      | do do  |
|                    | 38                           |                    |        |
| ज्ञीमञ्जीमङ        | असहिष्यहि                    | भस्रिक             | 20 20  |
| असहित्सम्          | ग्रसर्घिवाग्रास्             | असहिताः            | но до  |
| असर्हितय           | असहिषातास्                   | असर्डिह            | op or  |
|                    | <u> </u>                     |                    |        |
|                    |                              |                    |        |

स् ( प॰ )—चनता । स्ति स्तः स्तिन्त । जिट्-नम् स्त्रा । स्तुः । अस्त् अस्ताम् अस्त् तथा असापीत असारीम् असापुः । अस्त् अस्ताम् अस्त् तथा असापीत असारीम् असापुः । स्तु-स्ता । स्तु स्ति। आशो०—सियात् । स्तु ( आ॰ )—सेना क्त्ना । सेव्ते सेवेते सेवेते सेवेते । जिट्-सिपेवे सिपेवाते

,उन्नी

उ० विकार, ससार सस्मिति मर्गमरम सस्मर्जः सस्मध Ho 20 7#75 सस्मर्यः सस्मरः सस्माद op ok

१ मिष्ट्यति । आशो० स्मियात् । जस्मार्षे । अस्माप'स् अस्मार्षे अस्मार्षे । बुट्—स्मतो । बुट्— बिङ्—अस्मावीत अस्माष्टीम् अस्मावैः। अस्मावीः अस्माब्देः

। प्रिमिहीहरू—-भीष्राष्ट किन्नील — इक् । तिनील — इक् । जीमन्त्रील हारू निव्यति अस्वदिषत । अस्वदिष्ठा अस्वदिषाभास् अस्वदिष्यम् । अस्वदि सस्बरे सस्विवेबहे सस्वितिह । जुङ्—अस्बिरिए अस्विदेणताः व्यज्ञीहरूम शह्वहरूम भ्रिहरूम । दृहीहरूम हाइहरूम इहरूम न्यद् (आ०)—स्वाद बीचा, अन्त्रा बागता। स्वदंते स्वदेते स्वदन्ते । बिट्ट -

१ अधिना = व्हू --स्वादिष्यते । अधीरु-- ह्वा । त्रही। सस्वादिच्चे । खुङ्—अस्वादिष्ट अस्वादिपाताम् । खुट्-जिट्र सस्वाहे सस्वाहाते सम्माहरे । सस्वाह सम्माह स्वाद् ( आ० )—स्वाद् लेगा, अन्छ। लगना । स्वाद्ते स्वादेते स्वादन

FFF Ħĵ.

ئلتا

FILE 7.

1417

शहरे

ज़ाहरू,

भागी

避绝

上

[ EIBE ]

此期於

हाह् ( आ० )—, युरा होता या सब्द करना । हादते । विर—महादिता । बहादाते बहादिरे । वृष्ट् —महादिर । वुर्ट—हादिता ।

## ज्र्-ह्वादेब्स्त । आयो०—ह्वादिपीट

## ( ४ ) अद्यक्तिगण

१४७-इस गण्ड में झाह में झाह है, इसिक्टि इसका नाम अशिह है। यातुपाठ में इस गण्ड की ७२ यातुर्ध पठित हैं। इस गण्ड की यातुओं के उपरान्त ही प्रायय जोड़ हिंचे जाते हैं, याद और प्रायय के बीच में मंबाहिगण्ड के गण्ड (अ) को पर हु में नहीं जाया जाता। उर्हाहरणार्थ अहमिन्शिक, स्मानिक्टिंग अपि, स्नामिन्हिन

आदम् अश्वा शहिः। वहुवचन के श्रम् प्रत्यत के स्थान पर विकट्त से उस् आधा है ; जैसे— वहुवचन के श्रम् प्रत्यत के स्थान पर विकट्त से वस्त भूत के प्रथम पुरं

## **इि**मिन्रुम

20 20 :Itk :BK म्रोह Ho 20 the la मंग्रीहर 2152 oh ok श्रद्धि 形序 :1216 <u>बहैबद्यय</u> **म्हिव्य**न पुक्रवित्तन डिल-नामिक । गामछ—इष्ट 💉

| अवसर्व           | अधस्याम्             | अदसर्य             | og og    |
|------------------|----------------------|--------------------|----------|
| ')               | य_बिद्धः             | सामान्त्रभ         |          |
| भृशाष्ट्र        | श्राद्धि             | श्रह               | 20 Ao    |
| श्राद            | आर्द्ध:              | मही।ह              | Ho do    |
| . ज्ञाह          | आदंधि.               | श्राद              | ao do    |
|                  | <u>lbkk</u>          |                    |          |
| <b>अद्यक्तिम</b> | व्यवसिव              | यवीसं' यवस         | 20 Ao    |
| व्यव             | वर्वरी:              | यधसिश              | 40 A0    |
| :定应              | थर्वर्धः             | थर्वास             | do do    |
|                  | डाजी-                | <u> न्हेल्</u> रिक |          |
| स्राक्ष          | FIRE                 | HŞIK               | 20 Ao    |
| स्राय            | आयम्                 | श्रादः             | H0 H0    |
| श्रादम् श्राद्धः | आसास                 | रिशस               | но до    |
|                  | \$10-1               | अपद्ययन्           |          |
| श्रवास           | अवाव                 | अधार्स             | 20 20    |
| अवाय             | अवाधम्               | अवाः               | स॰ ते॰   |
| শ্ৰৱ:            | अवाधार्म             | श्रवाद             | 40 do    |
|                  | क्रिक                | <b>—धिर्घ</b>      |          |
| अदीस             | अदीव                 | श्रद्धि            | 40 A0    |
| 214              | अयस्                 | क्राक्ट. श्रमात्   | 40 Ao    |
| <u> </u>         | अयास्                | अय ' अयाव'         | oh ok    |
|                  | इंकि                 | 一原序                |          |
| . zę́ź           | ग्र <del>ा</del> ड्ड | ो गम्ही            | अदादिगण् |

| माभ्जाष         | शासाव         | श्राध्सर्स  | 30 Ao       |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| श्राद्यंय       | आध्सवम्       | श्राद्धः    | 40 ão       |
| 'સબ્લિવ્        | मारसतास्      | श्रास्त्रत् | ત્રું તે    |
|                 | ्रृङ्ख−ह      | ोग्हीाम्ब्स |             |
| अवाध्स          | श्वादिव       | अद्यक्षिम्  | 20 20       |
| 5715E           | अवाध्यस       | :Ink        | но до       |
| अदावि           | माधावाम       | अवार्य      | no do       |
|                 | হূলী          | शिट्टाम्ह   |             |
| अस्तामः         | अर्थनाव:      | मीक्क्राह   | 20 do       |
| . अध्येश        | अध्सर्धः      | स्रोक्क्राह | но до       |
| <b>ह</b> ीफ्राह | अस्त्रयः      | नीएअस       | 20 Zo       |
|                 | ड्रक्र- क्रहे | ोमध्यमाह    |             |
| अयास:           | अगासः         | म्भारम      | 2020        |
| भनास्य          | 明明明           | मीक्ष       | Ho 20       |
| :ग्रहर          | ग्रिक्ति      | Ink         | no 20       |
|                 | ्रह्म-क्ष्म   | अवहायवाम    |             |
| अवसास           | PIHER         | अवसर्भ      | 20 Ao       |
| अर्धस्य         | अवस्यम        | अर्धः       | но Ао       |
| [ अदादिगत       | नागा          | ₹ महह       | <i>3</i> ¢8 |

20 ao

Ho do

oh ok

## *ड्री*।इम्ह-/८८१

| •                   |             |
|---------------------|-------------|
| :53                 | म्मीक्ष     |
| <b>£</b> d          | म्रीह       |
| ₹ <u>₽</u> }        | न्नीष्ट     |
| विमान—लङ्           | 2           |
| ग्रसं—द्वांचा       |             |
| (इंग्रह्म) ग        |             |
| अन्य धातुम्रो के हप | कि फ्राम्झा |

20 Ao मीमिष्ट HIBK 되면 कृषि, स्तात् Ho Ao 44 £44£ MK. स्रास of ok द्य अब्राल-निह

इन्निधिन

祖:

· 183

**म्नि** 

20 Ao स्रास् Hibà स्याव :lb} Ho do स्यायम साय of ok G: सात् साधार्स

अमहात्त्वमूत् व्यव्

40 Ao ગ્રાલમ **Alf**d HIK Ho Ro अस्तिम् ज्ञासाः 341671 ob ok आसर् आसीत् आखाम

भू गिम्हों में अस् यात् के हा वे हो हैं के कि विश्वात भू

। ई कि ह्याङ

| श्रासाञ्चक्रमड्                | आसाञ्चर्                                | क्हामाष्ट         | 20 do   |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>इन्द्रिक्</b> षाभाष्ट       | शासाचकार्य                              | र्ग्ड्रहामाह      | Ho do   |
| <b>र्</b> की <u>क्</u> ञामाष्ट | <b>कासाद्यका</b> के                     | किङ्गाप्ताङ       | 40 A0   |
|                                | ड़िकी—हर्                               | <b>क्ष्म</b> ्रिं |         |
| श्रास्मिह                      | ड्रीम्नाष्ट                             | मीक्ष             | 20 £0   |
| आख्यम्                         | ग्रासाधार्म                             | आस्ताः            | स० ते०  |
| श्रास्य                        | असिवार्स                                | आस्य              | To Lo   |
|                                | रमुत—त्तर                               | मनश्र             |         |
| ज्ञामीमाष्ट                    | आसीवहि                                  | श्रासीय           | 20 do   |
| आसीध्वस्                       | बास्रुवाद्यास                           | જ્ઞાલ્યુદ્રા:     | но до   |
| आसीरन्                         | , आसीयात्म                              | इधिक              | યું તું |
|                                | ्रङागी                                  | ચુ <del>ર</del> ્ |         |
| श्रासमङ्                       | श्रासादह                                | भ्राष्ट्र         | 20 Ao   |
| Healk                          | ग्रासान्नाम                             | श्रास्त्व         | 40 A0   |
| आस्वाम                         | असिवास                                  | ग्राधार्म         | ao Ao   |
|                                | -बाह                                    | माद्या            |         |
| शासह                           | आस्बह                                   | श्राक्ष           | 20 20   |
| ह्याह                          | ग्रासानु                                | <u>भ्रमस्</u>     | Ho Ao   |
| ग्रासव                         | हा <u>भा</u> रू                         | श्रास्य           | do do   |
|                                | 310-                                    | नामकेव            |         |
|                                | ामठहें -                                | जार्स             |         |
|                                | <u> इिप्रि</u>                          |                   |         |
|                                | ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                   |         |
| क्राइंग्रह्म ]                 | न्गागा                                  | नवस ह             | 355     |
|                                |                                         |                   |         |

| इमिधिक                | श्रधीयह                                 | धीयाह           | 20 A0        |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| अधीख                  | अधीवाये                                 | श्रहीद          | H. L.        |
| अधीवते                | अधीयाते                                 | श्रहीपु         | ao do        |
|                       | प्राच—लार                               | विक             |              |
|                       | हि—सहस्तत्व स्था                        | ह ( + शिष्ट )   |              |
|                       | , ६३७५४                                 | lks             |              |
| । ज्ञीमञ्ज            |                                         |                 |              |
| क्रासिक्यन्त,         | माधिव्येवास्                            | भाभिष्यस        | no do        |
|                       | ्क्र — जीगर्                            | ताम्ब           |              |
| । शाष्ट्र             |                                         |                 |              |
| भू म् <u>रो</u> िक्स  | शासितीयासाम्                            | अभिमाह          | no do        |
|                       | ङ्गिशिष्टा                              | É               |              |
| । शास्त्र             |                                         |                 |              |
| , िन्छन्त्रीए         | <b>र्ह्मिक्से</b> ग्राष्ट               | <i>फ्रम्मार</i> | do do        |
|                       | इक्र-क्रिम                              | स्रोधिस         |              |
| इसाहि ।               |                                         |                 |              |
| ,:प्राहिमी।ह          | ग्रिष्टाधी                              | आधिता           | do do        |
|                       | नमिक्य—खर्                              | अवस्थ           |              |
| <i>ब्रीमग्</i> मीाष्ट | ब्रीहर्मीारू                            | मिम्रीह         | 20 Ao        |
| महत्रमास              | <b>आ</b> सिवाद्याम्                     | श्रामिष्ठाः     | स॰ ते॰       |
| क्रमिग्रह             | क्रांहाममीह                             | अधिष            | of ok        |
|                       | तर्भय—खिङ्                              | स्राक्षाह       |              |
|                       | । ईं र्रिड भि झाएड छा।                  | न वया श्रासाम   | भ्रासाम्बर्भ |
| <b>a</b> \$E          | ਸ਼ੁ | <b></b>         | अदाहिंगच ]   |

| झस्यगीक्स            | झस्याीत्वह             | भीकित्रह        | 20 Ao   |
|----------------------|------------------------|-----------------|---------|
| मुम्बरीग्स्य         | अध्यगीवाथाम्           | श्चरपारिद्धाः   | स॰ तै॰  |
| <b>D</b> pfleb318    | माठामितम्ब             | श्चारीष्ट       | do do   |
|                      | र्भय-खेर्ब             | सामान           |         |
| <b>इमागे</b> क्ष्योस | श्चिमान्ड              | अधियमे          | 20 do   |
| <b>इंडा</b> नीक्डोड़ | शंग्रहा                | र्गगिरुधिष्ट    | स्० दि० |
| क्रामिक्रमिष्ट       | अहिबगापु               | व्यस्तिम        | do do   |
|                      | इम्बे-हिस्ह            | <del>जि</del> म |         |
| ज्ञाम्हें            | ड्रीव्हिक्ष            | अध्येषि         | 20 Ao   |
| अध्येष्ट्रम          | अध्येवाशास्            | श्रध्येताः      | 40 do   |
| अध्येत्व             | भारमेवाताम्            | ग्रध्येत        | no do   |
|                      | वर्भय-वर्ङ             | अनवर            |         |
| ड्रीमिंगियह          | ड्रीविधिहरू            | श्रदीर्याय      | 20 Ao   |
| अयोगीध्वम्           | अह्यानीयायाम्          | अधीयीशः         | स० वि०  |
| अधीयीर्त्            | मानामीयीयाताम्         | अधीयीव          | oh ok   |
|                      | হূচ <del>্</del> টী—ঢ্ | ीही             | •       |
| अध्यवीमङ्ग           | अध्यवाबह               | शहत्र्यु        | 20 do   |
| अह्यहिद्यस           | अधीयाम                 | श्रद्धीत्व      | स॰ ते॰  |
| अधीयतास्             | अधीयाताम्              | अमीयाम्         | ao do   |
|                      | इर्गि—गह               | ille.           |         |
| प्राप्त्रीकृष्ट ]    | नार्गाप्त प्र          | 44              | ±\$£    |

|                           |                         | -58                           | -०ए ०१छ ०मि     |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ड्रीमार्फ्गाफ्याह         | द्यानाम्यान्य           | क्ष <i>ध्</i> यगी <i>ठ्ये</i> | ' <b>2</b> 0 Å0 |
| औ <i>र</i> त्रागीत्यस्वम् | अध्यगीव्येशास्          | अध्यागुच्चर्याः               | tto do          |
| <b>क्त्रकारिका</b> ट      | अध्यगीब्येतास्          | <u>अध्य</u> गीव्यत            | og og           |
|                           | . <i>्र</i> ङ्ग — ज्ञीप | न्नाफ्रही                     |                 |
| ड्रीमिंप्रिक्ट            | डीइिफ्स                 | श्रह्मेर्युत                  | 20 ão           |
| अध्येवीध्वस्              | अध्येवीयास्यास्         | श्रद्धेतीव्याः                | Ho Ao           |
| हर्मिक्ष्यह               | ऋध्वेपीवास्तास्         | शस्त्रेद्यि                   | og og           |
|                           | ङ्राजीग्रि              | lk.                           |                 |
| अध्येलामड्ड ,             | श्रध्यावह               | श्चरप्रभ                      | 20 Ao           |
| श्रक्षक्रद                | श्च ध्युव्युत्रु        | अध्येष्यस्                    | но до           |
| क्षरमेव्यन्ते             | <i>ि दिविवास</i>        | श्रद्भक्तपु                   | do do           |
|                           | <i>३</i> ॐ−क्रिक्स      | हुनामा <del>ह</del> ि         |                 |
| इस्राधिक                  | ईम्मार्कश्रह            | इात्रिकाङ                     | 20 20           |
| <b>इंग्डियार</b> इंग्डिय  | श्रन्धासान              | भारतिया                       | 40 do           |
| अध्येतार:                 | ग्रिशिष्ट्रहरू          | अध्येता                       | as do           |
|                           | उछ—किम                  | अंबहायुब                      |                 |
| अध्येष्महि                | श्चरचेव्चि              | निस्थिष्ट                     | 20 Ao           |
| अध्येश्वम् दवम्           | अध्युवीधीर्स            | श्चार्युक्याः                 | 40 ão           |
| श्रद्भवय                  | अध्युवायास              | श्रध्येष्ट                    | og or           |
|                           | ग्रंथ                   | à                             |                 |
|                           | ग्राह्मे ॥              | <br>ያቴl' ´                    | अद्गेहेगस् र    |

| कुस           | मुंब           | ग्रावर्स       | 20 20       |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 26            | वेवम्          | :£             | स॰ दे॰      |
| Fritz         | मार्क          | र्म्य          | do do       |
|               | विवासीय—वार्डः | . ज्ञानह       |             |
| इनाम          | र्वताव         | ईवार्स         | 20 do       |
| इवाव          | र्वशायम्       | ईताः           | स० ते०      |
| <b>£3:</b>    | इंगलाम्        | इवाद           | 40 do       |
|               | ্ছন্টাপ্লিই    |                |             |
| સંતાન         |                | नीफ्र          | 20 Ao       |
| <u>a</u> .    | ह्यम् इ        | डीइ            | no do       |
| Dela          | इंग्राम्       | Ph             | do 20       |
|               | इकिाहा         | <b>K</b> a     |             |
| :H:           | ईवः ई          | मीवृ           | 20 20       |
| Įs.           | ini ini        | मीप्र          | 40 £0       |
| घ्नु          | ह्यः र्        | धीर            | no do       |
|               | मान-लर्ट       | <u>र्</u> च    |             |
|               | . जाना         | <u>k</u>       |             |
|               | डियम <u>ि</u>  | ь              |             |
| श्रध्यामाहि   | अध्येत्यावि    | श्रध्येत्य     | 20 20       |
| मुह्यक्षिक्ष  | शंहपुंचीर्म    | श्रद्भंत्वत्री | 40 Ao       |
| श्रध्येत्यन्त | अध्येष्येत्र   | श्रध्यंत्र     | of or       |
| •             | वीरावर्ध       |                | •           |
| [ अद्धिगण     | नगर्छ।         | 4pF            | <i>3</i> ?0 |

ŧ

.

|         | ईवास                                    | ईत1६व             | र्वगतम्            | 20 do        |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|         | ह्याख                                   | ईवाध्यम्          | ईनाः               | ्र ±० २०     |
|         | ईवासिः                                  | ईतायार्म          | ईवार्य             | ं ये॰ दें    |
|         |                                         | गु <u>र</u> ्हेशी | ald                | 1            |
|         | र्वस्त्रासः                             | र्वेद्याद:        | मीक्रम             | 20 Ao        |
|         | र्तेस्वर्ध                              | तेल्बराः          | तेव्वधि            | 40 A0        |
|         | हनीक्रम                                 | र्वस्थः           | वृब्वधि            | ao ao        |
|         |                                         | इक्र-फिनी         | सामान्यभ           | i            |
|         | ध्वासः                                  | :हभारत:           | प्रतास्मि          | 20 20        |
|         | द्याध्य                                 | क्षास्य:          |                    | 40 ão        |
|         | :प्रकृ                                  | शिक्ष             | देवा               | य० ते०       |
|         |                                         | ड्रक्ट-किनी       | अन्द्रप्त          | *            |
|         | श्रमास                                  | श्रापि            | अंगाम्             | <b>20 do</b> |
|         | क्रावाद                                 | अगातम्            | :lleks             | ±0 ão        |
|         | अग्रीः                                  | अवायार्स          | न्रामस             | No do        |
|         |                                         | र्भय विद्ध        | सामान              |              |
|         | मृषिद                                   | ई्रित्र           | र्द्यात' र्द्यत    | 20 Ao        |
|         | र्दृत                                   | ई्नर्तः           | इविविधः हेर्युद्ध  | 40 do        |
| ,       | र्झत:                                   | ईवर्यः            | र्दवात             | do do        |
|         |                                         | इन्नी-न्र         | <u> सं</u> कृष्टिम |              |
| કું કું | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ग्रन्धि ।         | फ्रही<br>          | अद्धिंगण् ]  |
|         |                                         |                   |                    |              |

.

| स्रोधि          | चैताव                 | र्यवार्स             | 20 do |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------|
| चैंनाय          | म्हास्                | र्वनाः               | Ho Ae |
| :धेंड           | स्यावास्              | वैवार्य              | do do |
|                 | কুছ                   | <b>ो</b> -छ <u>ि</u> |       |
| HIFE            | यवीव                  | ग्रीहरू              | 20 20 |
| ्र धें          | र्युवर्स              | बुंहि, बुताव         | के भे |
| डीवन्त          | र्युवार्स             | त्रवीत जूतात्        | oh ok |
|                 | डर्क                  | नाद्या-              |       |
| र्धाः           | वैद:                  | मीमिष्ट              | 20 A0 |
| र्थेत           | ્ર જાહેરી:<br>કેંગ્ર: | मीहिह }<br>ध्राह्य   | Ho Ao |
| क्नीम्ह<br>इाहः | र्थाहतः ।             | भिन्हि }<br>श्रह     | ao    |
|                 | 310                   | -नाम्ह               |       |
|                 | àh                    | <del>हिर</del> ्म    |       |
|                 | 2                     | र्म = द्र ं          |       |
|                 | िक्र                  | ppHe                 |       |
| वेत्यास         | إدماط                 | वृत्यर्स द           | 20 20 |
| कुत्यय          | हत्यसर्म              | पुरर्य १             | do do |
| वुदर्शर्य       | व्यवास                | क्रिक्टी             | do do |
|                 | <u>ङ्ग्</u> र—जि      | <b>म्नाम्क् </b>     |       |
| प्राम्हीाइष्ट ] | मिम                   | ार्छ महरू            | रंग्ड |

| કેળકે | ~~~~~              | ग्रह्          | ो गण्नही           | शदादिगण् ]     |
|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|       |                    | নুক্ত—একু      | अयवायमी            |                |
|       | अधेवर्ग            | अर्थवार्स '    | अधर्वीर्य          | ao ao          |
|       | अबूत               | अर्थवर्स       | শ্বধ্য: '          | स० दे०         |
|       | শর্ম               | শ্বর্          | श्चवर्स            | 20 Ao          |
|       |                    | ड़िन           | <b>न्द्रभू</b> रिय |                |
|       | 24                 | क्ष्यप्र:      | <u> 2414</u>       | 40 £0          |
|       | <u> 54</u>         | क्ष्मश्रः      | वर्धमुत्रं वर्षस्त | स० ति०         |
|       | मम्रीक             | <b>इ</b> म्रीस | वर्षाय' वर्ष्य     | 20 do          |
|       |                    | <u> </u>       | सुमानमाम           |                |
| )     | हर्माहरू           | अवोचताम्       | क्रमीचत्           | य० ते०         |
|       | श्रमीचर            | अवोचतम्        | इस्मिट             | स० ते०         |
| , F   | इस्                | <b>इ</b> न्हि  | श्रवीवस्           | 20 Ao          |
|       |                    | थ्य-विद्       | श्रमहाराम्         |                |
|       | :ग्रेकिन           | रिकिन          | रिक्रम             | Ao Ao          |
|       | श्रीक्रव           | :श्रिकि        | मीकि               | to do          |
|       | :H3]क्रे           | . म्रीक्रम     | म्मीक्र            | <b>40 40</b>   |
|       |                    | व्य—एड         | नीमफगमाह           |                |
|       | <b>ह</b> नी छन्न ह | चेर्याय:       | नीफ्न्             | do do          |
| *     | वस्तर              | वस्त्रतः:      | मीफ़क              | स॰ दै॰         |
|       | वस्तासः            | वस्त्रीव:      | <b>मी</b> ।फ्र्म्  | <u> 2</u> 0 A0 |

,

| ड्रोमिह्         | नुमीवहि              | ਬ੍ਰੇਥੀਧ    | 20 20        |
|------------------|----------------------|------------|--------------|
| वुवीध्वस्        | वेवीवाशास्           | वेद्या     | स॰ दे॰       |
| <b>इ</b> निरित्  | इबीयातास्            | डीबुद      | no do        |
|                  | ্জন্ম-প্রা           | 4          |              |
| इंसाम्ह          | यवावर्ड,             | ब्रह्म     | <b>20 do</b> |
| र्यंस्यस         | ज्याशास              | र्यध्य     | स॰ दे॰       |
| र्थेन्यार्स      | <b>बेवायार्स</b>     | न्यवास     | do do        |
|                  | ्र्डांक—ाह्ना        | k          |              |
| बुसई             | युवर्                | ब्रेड      | 20 20        |
| र्यस्त्र         | इंबाओ                | बूस        | स॰ दे॰       |
| ज्ञेवधु          | होम्ह                | र्युष      | do do        |
|                  | इफ—नाम               | <u>5</u>   |              |
| •                | इर्मिमाप             | à          |              |
| अवस्त्राम        | अवस्त्रीव            | अवस्त्रम्  | 20 do        |
| अवस्त्रव         | अवदनय                | शवस्तः:    | स॰ ते॰       |
| अवद्यं           | श्रव्यवास्           | श्चम्पूर्य | oh ok        |
|                  | क्रक-नीम्ही          | ाम्प्री    |              |
| वन्त्रस्सि       | वस्तरित              | वस्तासर्   | 20 20        |
| <u> प्रशिध्य</u> | वस्यास्यम्           | ?lbaP      | स॰ दे॰       |
| वस्ताविः         | <u> ब</u> न्ताक्षाम् | अस्याव     | no do        |
|                  | ाशीविङ्              | <b>16</b>  |              |
| ण्राम्हीाइम्ह ]  | नगिम ।               | ibb        | કુંગઢ        |

| . वस्त्रामड्ड        | <u>इनाक्</u> ट   | वस्यु             | 20 Ao           |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| वस्तरब्              | िहरू             | <b>क्रि</b> क्ष्म | но йо           |
| <b>िनम्</b> र        | ਨੁੰਕ੍ਰਿਸ਼        | <b>हिष्कृ</b>     | og or           |
|                      | इक्र-क्विमान     | JB                | •               |
| ईमग्र <del>क</del> ़ | ई <b>₽</b> ₹।क   | <u> ज्ञ</u> ीक    | 20 do           |
| विज्ञास              | िशम्रोक्त        | भ्राक्त           | स॰ ते॰          |
| :ग्रक्               | र्गिक्स<br>इ     | 亦声                | no do           |
|                      | इक्ट-फिबीमन्त्रा | अस                | 1               |
| डीमार्न्हरू          | डीहाइनिह         | ई कि              | 20 Ao           |
| अवीचध्वम्            | अवीचेशास्        | अनेच्याः          | स॰ त्रै॰        |
| क्रक्तिक             | झार्क्टिकिष्ट    | अवीचस             | ao do           |
|                      | मान्तर्भय—खिद्   | 41                |                 |
| ईम <b>न्रि</b> रु    | ईम्मीरु          | हर                | 20 20           |
| हिन्द                | क्राम्स          | <b>वृष्टी</b> क   | 40 ão           |
| इम्रेक               | क्राम्स          | <del>विक</del>    | no do           |
|                      | रोवाभूत—विरू     | Ъ                 |                 |
| अनुमहि               | अनूनहि           | भिष्टि            | 20 do           |
| अर्घर्ध्यम्          | अर्चेवाशास्      | अर्थशाः           | स० दे०          |
| असंवय                | अवैवायार्स,      | अर्बंध            | do 20           |
| ,                    | श्चयम्य-वङ्      | FIE               |                 |
| *9£                  | मञ्जा छन्।       | ~~~~~             | अद्राद्धिर्गा ] |

edi:

| मानाम                  | Pirir                 | वावार्स        | 20 do   |
|------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Plale                  | वानायर्स              | वीवीः          | 40 ão   |
| बार्वः                 | नानामार्              | वावार्व        | 10 do   |
|                        | , <sup>-</sup> ङाजी-ा | श्रही।         |         |
| माम                    | blb                   | सीमि           | 20 20   |
| FIF                    | वायम्                 | राजार, ज्ञीार  | स॰ ते॰  |
| यान्त                  | चावास                 | वास, शासत्     | no do   |
|                        | इ16ि—11               | žije           |         |
| alti:                  | :Elle                 | मीाम           | 20 do   |
| वीश                    | वार्यः                | म्रीप्र        | 40 do   |
| <b>िनी</b> क           | शव:                   | जीाष्ट         | do do   |
| वहुववय                 | <b>म्हिम्</b> डी      | र्यस्वय        |         |
|                        | इफ—म                  | मुरुष्ट        |         |
|                        | ो, या—जाना            | <b>इ</b> ०५३७० |         |
| <u> ज्ञीमाम्त्र</u> मस | त्रीमाम्मम्           | शवहर्ष         | 20 20   |
| अवद्यश्चर्             | अवस्रुधार्म           | अवदन्ताः       | स्० त्र |
| अवस्थन्त               | अवस्वेताम्            | अवस्थत         | og og   |
|                        | ्रङ्ख—न्नीम           | न्नाम्ब        |         |
| डीमिक्टि               | डीम्हिम               | मिहेह          | 20 do   |
| वसीध्वस्               | वसीयस्थाम्            | , :।धरिक       | 40 Ao   |
| वक्रायं                | वसीयस्वाम्            | वदीह           | no do   |
|                        | ङ्गीति                | alía           |         |
| णान्द्रीकृष्ट ]        | नागृष्टि मध्न         |                | કુંગ્રફ |

| त्र० ते० व्यवस्त व्यवस्त व्यवस्त वर्षः वर्षात्र वर्षः वर्षात्रः वर्षः वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | કેજ                | मच्छी ११            | <b>쨖</b>      | अदादिगण् ]             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 30 द्वे अवास अवास अवास<br>स० द्वे० अवास अवास अवास<br>स० द्वे० अवास अवासक<br>स० द्वे० अवास अवासक<br>स० द्वे० अवास अवासक<br>स० द्वे० अवासक अवासक अवासिक<br>स० द्वे० अवासक अवासक अवासिक<br>स० द्वे० अवासक अवासक अवासिक<br>स० द्वे० अवासक अवासिक वासक<br>स० द्वे० अवासिक अवासिक वासक<br>स० द्वे० अवासिक अवासिक अवासिक<br>स० द्वे० अवासिक अवासिक वासक<br>स० द्वे० अवासिक अवासिक<br>स० द्वे० अवासिक अवासिक<br>स्वासिक अवासिक<br>स० द्वे० अवासिक अवासिक<br>स० द्वे० अवासिक अवासिक<br>स्वासिक अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <u> क्ष्य पह</u> ें | अवदाय         |                        |
| 30 ते० व्यवसं अवसं अवसं<br>ते० ते० व्यवसं विद्यं<br>ते० ते० व्यवसं विद्यं व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं<br>तेष्ठां व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं<br>तेष्ठां व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं<br>तेष्ठां व्यवसं<br>ते० ते० व्यवसं<br>तेष्ठां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अर्वः              | अवादार्स            | श्रवाद        | op or                  |
| प्रण्यान्ति संस्तु संसुः<br>प्रण्यान्ति संसुः संसुः<br>प्रण्यान्ति संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः<br>संसुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रवाय             | म्रधावस्            | श्रवाः        | स॰ तै॰                 |
| अधिति वस्ते वस्ते वस्ते वस्ते कर्ण वस्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अवास               | श्रीविद             | अवीर्स        | 20 20                  |
| स० ते० वर्षिय, वर्षाय वर्षथः वर्षसः  ते० प्रविय, वर्षाय वर्षथः वर्षसः  ते० प्रविय, वर्षायः वर्षसः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षासः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षासः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षासः  ते० वर्षासि वर्षासः वर्षासः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षासः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षासः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षासः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षसिः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षसिः  ते० प्रवित्य वर्षसः वर्षसिः  ते० वर्षसः वर्षसिः  ते० वर्षसः वर्षसिः  तेषसः  ते० वर्षसः  तेषसः  ते० वर्षसः  वरसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                  | ्डाले—हा            | <b>क्रि</b> क |                        |
| 30 तु० वर्षे वरित्<br>त्राप्तान्यभूति—खुङ्<br>प्रचित्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं वर्षास्त्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं वर्षास्त्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं वर्षास्त्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं वर्षास्त्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं वर्षास्त्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं<br>प्रचित्रं अवसित्रं<br>वर्षास्त्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>वर्षास्त्रं अवसित्रं<br>वर्षास्त्रं अवसित्रं<br>वर्षास्त्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>वर्षास्त्रं अवसित्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>वरित्रं अवसित्रं अवसित्रं अवसित्रं अवसित्रं<br>वरित्रं अवसित्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बर्ब.              | প্রধূর্ম            |               | no do                  |
| प्रशासिक्ष्मं अवासिक्ष्मं अवासिक्षः विकासः विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>k</u> h         | नर्वर्धः            | विद्यां नवाज  | но до                  |
| त्र० त्रे० अवासीत् अवासिस्त अवासिस्त अवासिस्त अवासिस्त अवासिस्त वर्णात् वर्णासिस्त अवासिस्त अवासिस्त वर्णात् वर्यात् वर्णात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मधीम               | इमीष                | वयी           | 30 Ao                  |
| <ul> <li>म० प्रण अवासीः अवासिस्य अवासिस्य अवासिस्य अवासिस्य अवासिस्य अवासिस्य विवय — त्युर वासास्य वासासः वासासः वासासः वासासः वासासः वासासः वासासः वासासः वासासः</li> <li>च० प्रण वासास्य वासायः वासासः</li> <li>च० प्रण वासासः वासासः</li> <li>च० प्रण वासासः</li> <li>चासासः</li> <li>च० प्रण वासासः</li> <li>चासासः</li> <li>चासा</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | ्डिकि—गृर्          | स्राधाः       |                        |
| <ul> <li>३० द्व० अशासिषम् अशासिष्य अशासिष्य</li> <li>३० द्व० व्यव्यासिष्य व्यव्यासिः</li> <li>३० द्व० व्यव्यासि यातासः</li> <li>३० द्व० व्यव्यासि यातासः</li> <li>३० द्व० व्यव्यासि यातासः</li> <li>३० द्व० व्यव्यासः</li> <li>अत्यासः</li> <li>अव्यासः</li> <li>अवयासः</li> <li>अवयासः<!--</td--><td>अवासितः</td><td>माजभाषिदास</td><td>अवासीत्</td><td>og ok</td></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अवासितः            | माजभाषिदास          | अवासीत्       | og ok                  |
| अन्यस्तिन्यिन्ति विध्य विश्व वासरः अस्तरः अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अवासिह             | अवासिहर्स           | अवासीः        | 40 ão                  |
| प्र० प्रेण याता याताते यातारः<br>प्र० ते यातासि यातान्तः यातास्यः<br>प्र० ते यासासि यातान्तः यासान्तः<br>प्राथान्त्रमित्य-त्रह्<br>प्रथान्तं यासान्तः यासान्तः<br>प्राथान्तं यासान्तः<br>यासान्तं यासान्तः<br>यासान्तं यासान्तः<br>यासान्तं यासान्तः<br>यासान्तं यासान्तं यासान्तः<br>यासान्तं यासान्तं यासान्तः<br>यासान्तं यासान्तं यासान्यं यासान्तं यासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मग्रीपिष           | हग्रीक्ष            | अयासियम्      | 20 Ao                  |
| <ul> <li>म० पु० यातासि यातास्यः यातास्यः</li> <li>च० पु० यातास्यः यातास्यः</li> <li>च० पु० यासास्य यासानः</li> <li>च० पु० यासास्य यास्यः</li> <li>चणसास्य</li> <li>चणसासः</li> <li>वणसासः</li> <li>वणसासः</li> <li>वणसासः</li> <li>वणसासः</li> <li>वणसासः</li> <li>वणसासः</li> <li>वणसासः</li> <li>वणसासः</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | मबिष्य—खंड          | अवद्याव       |                        |
| <ul> <li>च० द्व० व्यक्तिक्य न्यद्धः व्यक्तिसः</li> <li>च० द्व० व्यक्तिक्य न्यद्धः व्यक्तिः</li> <li>च० द्व० व्यक्तिः व्यक्तिः</li> <li>च० द्व० व्यक्तिः</li> <li>च्वितिः</li> <li>च्वितिः</li> <li>च्वितिः</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्राधाः            | ग्रिकाष             | माध           | go go                  |
| प्रामान्यमिष्य-ल्ट्<br>य० प्रु० यासिस यास्यः यासायः<br>प्रास्ताम यास्याः यासायः<br>उ० प्रु० यासामः<br>आसामः<br>आसामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यावास्य            | :छाताम              | यावासि        | स० ते०                 |
| त्र० द्व० वास्ति वास्ताः वास्तिः<br>त्र० द्व० वास्तिम् वास्तवः वास्तयः<br>त्रण्यामः वास्तामः<br>व्यासिम्<br>व्यासिम्<br>व्यासिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वास्तिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वासिम्<br>वास्व<br>वास्व<br>वासिम्<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व | श्राधाः            | :ह=1121ह            | यासिस         | 20 Ao                  |
| त० द्ये० वास्तिस वास्यः वास्यमः<br>त० द्ये० वास्तिमि वास्ययः वास्तामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | विव्य-छड            | स्रामान       |                        |
| ३० ते वासामि वासावः वासामः<br>भाषािष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ह</b> नीश्राष्ट | व्यक्तिः            | नीस्राष्ट     | ao do                  |
| आशिलेंड्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वस्तिब             | वर्धितः             | मीस्राष्ट     | <u>स</u> ० ति०         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्यक्तामः          | वीसीवः              | मी।फ्राप्र    | <u> 2</u> 0 <u>2</u> 0 |
| य० ते० जानार्व चानार्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | <u>्</u> ङाजीति     | ijk           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वीनासिः            | नीब्रास्यार्स       | Plale         | ao Ao                  |

|                     |                                                 | •              |               |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| [ अद्गिर्गण         | न्गमाई ।                                        | <u>4dt</u>     | ≐ਜਵ           |
| व्यविद्वि           | वावास्त्रम्                                     | 4l4l:          | 40 <b>2</b> 0 |
| स्रोबाह्स           | वीवर्धि                                         | माथासम्        | 20 do         |
|                     | ्रङक <del>्र—</del> नी¤र्ह                      | ोाष्ट्रही      |               |
| अवस्तिन्            | यवस्तिवास                                       | अवाक्षर्       | op or         |
| श्रवस्तित           | श्रवाध्यप्रम्                                   | ग्रवासः        | 40 दे०        |
| अवस्विस             | अवस्तिव                                         | अवस्तिर्स      | 20 Ao         |
| ( मा ( नातना ),     | मक्रमम् ) । । । ( । । । । । । । । । । । । । । । | कार) गर ( गम्ब | rp ) 143      |
| छ स्ट्रेत वा छ समान | ( 1F3F ) 1F , ( 1                               | म्ह का अ       | , ( कि ) ए    |
|                     |                                                 |                | । ई र्हा      |
|                     | <b>इि</b> म्सिक्रा                              | à              |               |
|                     | ानाई—डू                                         |                |               |
|                     | मान-लाइ,                                        | 3              |               |
| वर्डिववय            | <b>म्हम्ब्र</b>                                 | तैकवेचस        |               |
| क्ट्रान्स           | :इज़ेड                                          | नीर्ना         | og ok         |
| क्रिश               | :फ्नीट                                          | मिझि           | स्० त्रे०     |
| 42                  | ·59x                                            | म्प्रस्        | ov ov         |

,डाकि—ाह्यास शहेंच: :इंग्रेक माज़ीर ०५ ०५

PĮĢIŽ माइहि <u> नीड़ार्</u> 20 A0 कड़ी ३ क्रियम् **ब्रि**ब्रिक स॰ दे॰ <u> १८६०</u> माठ्डीक **ह्यारि** no do

| 2       | •            |                |             |
|---------|--------------|----------------|-------------|
| क्रिकेट | मुग्नेशिक    | अरोदीः, अरोदः  | स्ट दे॰     |
| स्टेक्ट | मार्क्षिक म  | क्रिक्ट अरोद्ध | 20 20       |
|         | ্ৰছ—চ্       | अध्द्यप्रम     | ,           |
| र्यास   | <u>र्वाव</u> | र्धार्स        | 20 20       |
| ववाय    | ब्बावर्स     | र्वाः          | Ho Ao       |
| र्वः:   | र्वशायास्    | <u>र्थार</u>   | do do       |
|         | ्रक्री-1     | अ)हो           |             |
| 30£<br> | ग्रह्मे :    | [फ़र्ही<br>    | अदाहिगर्ष ] |
|         |              | ,              | -           |
|         |              |                |             |

**म्हो**क्र 20 Ao इग्रिट मर्जाकृक ष्ट्रीफ़ि Ho do व्वदंत्र: 299 No Bo 663: : धि: ५० ६ 5िन ,डाबी—त्रद्भहार्रिम मृशीवृक्ष 20 20 सर्विस H\$l9k

मञ्जितिहरू ] अर्दम् 20 20 मिह्नाव HISOK :हिरिष्ट र् मञ्जिरिष्ट रे डज़ीफ़्ट र् Ho Ao bake ) FEFFE } अर्द्ध हिहितिह र माउड़ीफ़िट र् ःष्ट्रजीरिष्टः र PEGE ) No do अरद्साम् PEOK S सामान्यभूत-लुङ्

30 go ( अरादाः ( अरादाः ( अरादाः ) अर्हताम् अर्हताम् अर्हताम् अर्हादाः अर्हताम् अर्हताम् अर्हताम् अर्हताम् अर्हताम् अर्हताम् योद्वास् योद्वासः योद्वासः योद्वासः योद्वासः योद्वासः योद्वासः

| ત્રાહ્ય          | मिशम्               | स्राष्ट्र             | ત્રું તે |
|------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| ti-Line          | ्डाक्रि—1<br>सम्माध |                       | от о⊓    |
|                  | <b>TIE</b> -1       | SILE                  |          |
| :मग्रही          | .हग्रही             | म्झारू                | 20 do    |
| राष्ट्री         | छाझ                 | मिनाद                 | स॰ दे॰   |
| नीमाङ            | :डाप्टी             | स्रीफ                 | a do do  |
| <u> वर्डिवनम</u> | <u> </u>            | र्यस्वय               |          |
|                  | <u>, इकि ज</u>      | <b>ਜ</b> ਨੈਂ <b>ਸ</b> |          |
|                  | ्रासिन करना         | गर्स-व                |          |
|                  | िड़ <b>र्म</b> इं   | ър                    | •        |
| माध्यीरिख        | आग्रीहित्याच        | अर्गेडिस्थम्          | 20 Ao    |
| अधीदेलय          | अशेदिव्यवस्         | अस्रीहित्यः           | 40 दि॰   |
| अर्गेदियम्       | भारिक्यतास्         | अरोदियत्              | 110 A0   |
|                  | <i>्ङ</i> ∞—नीम     | <u>ही।फ्रही</u>       |          |
| मग्राकृ          | <u> व्वा</u> स्त    | र्यासर्               | 20 do    |
| 玩事               | र्वाध्यस्           | स्याः                 | % ० ५०   |
| क्वावि:          | मालाए               | म्बार्                | og or    |
|                  | ङ्गीशिक             | Ē                     |          |
| :मारुड़िस        | शेड़िव्यावः         | मीक्ष्यीह             | 20 Ao    |
| र्गिदिलय         | र्गहित्यशः          | मीकड़ीर्              | 40 do    |
| , क्निष्यिं      | :कम्ब्हीर्          | <u> हीफ़्ड़ीए</u>     | ab ok    |
|                  | इक्र-फिनिस          | स्थाप्तास्            |          |
| ्र अद्गित्यत्    | मागर्छ              | HPF                   | 3≥0      |

.

) (

1 1

| 35ह |             | भेड्डार        | <u>। फ्र</u> ह्   | अद्गिद्गण्   |
|-----|-------------|----------------|-------------------|--------------|
|     | उद्धी       | ग्रिहर्स       | मीक               | но до ,      |
|     | श्रासास     | PIHIR          | शासाभ             | 20 20        |
|     |             | ्ञाणिङ         | अही               |              |
|     | :हिन्ही     | माहाकिकी       | ज्ञान             | य० वे०       |
|     | मिल्यास     | - मिलाम्बद्धी  | र्धित्याः         | स० ते०       |
|     | माष्ट्राह्य | शिष्याद        | शिल्यास्          | 20 Ao        |
|     |             | ,ভচ্চ—চ্       | अवदायवर्          |              |
|     | अधारिः      | आग्रास्        | श्रवाद            | do do        |
| •   | ं डगदीह     | श्रशित्म       | अधाः' अधार्य      | 40 до        |
|     | अभिव्स      | अधिष्ट         | अश्रास्त          | 20 Ao        |
|     |             | ्डाली—ह        | प्रहार्           |              |
|     | ग्रजातिः    | श्रश्रासिष्टेः | Hilbik            | ao ao        |
|     | र्याज्ञास   | श्रधासरी:      | यशासिय            | 40 Ao        |
|     | ग्रग्रासिम  | य्यासिव        | र्याद्यस्         | 20 A0        |
|     |             | · \$9-03       | thal HIE          |              |
|     | ह्माद्रीष्ट | माहमाद्रीह     | अधिषद्            | ob ok        |
|     | क्रमधीष्ट   | म्रह्माध्यस्   | :मिप्रीस          | Ho do        |
|     | माग्रहीख    | ह्यान्त्र      | म्राधिष           | <b>20</b> do |
|     |             | ड्रेक्ट — खेड  | <u> संगद्यतनभ</u> |              |
|     | शास्त्रिधाः | श्वासितार्थे   | वासिया            | og or        |
|     | श्चासितास्य | :1916सीए       | श्वाधिवासि        | 40 Ao        |
| ⋾   | मग्रह्माए   | क्रास्त्रिक्षः | म्शाष्ट्रधारम     | <b>40 A0</b> |

| ग्रद्धास             | श्रमावाम्                                     | म्रोहि               | યું તેં |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|--|
| वर्धवयय              | <b>म्हम्ब्री</b>                              | तंशवयय               |         |  |
|                      | ,डार्क-                                       | 一時時                  |         |  |
| 多环族                  | इम्फ                                          | यानु                 | 20 do   |  |
| <del>हि</del> श्ह    | श्रीमाह                                       | र्मुट                | स॰ दे॰  |  |
| <b>क्रिक</b>         | र्धामानु                                      | <del>5</del> 6       | to do   |  |
| <u>बहुववय</u>        | <b>म्हिन्</b> यस                              | र्तकव्यय             |         |  |
|                      | <u>-45</u>                                    | मा <b>म</b> रेघ      |         |  |
|                      | <u>। । । । । । । । । । । । । । । । । । । </u> | —fix                 |         |  |
|                      | ीं होते <b>म</b>                              | Hille                |         |  |
| श्रश्रासित्यास       | श्रशासित्याव                                  | अग्रासिलम्           | 20 do   |  |
| अधासित्यव            | अशासिक्वस                                     | अग्रासित्यः          | भ० वि   |  |
| अशासिक्वन्           | अग्रामित्यवाम्                                | अशासिष्यत्           | no do   |  |
|                      | <u>~∞</u> 30—1                                | नीमिताम्सी           |         |  |
| शिष्यास              | शिष्यस्वि                                     | मिल्यासम्            | 20 Ao   |  |
| शिष्यास              | शिष्यास्त्रम्                                 | :1मग्रही             | но до   |  |
| शिष्याद्यः ,         | माह्यालास्                                    | र्याचार              | no do   |  |
| ङ्खाधाराह            |                                               |                      |         |  |
| :माम्भीग्रह          | ग्रासित्यादः                                  | ब्रासित्यामि         | 20 Ao   |  |
| श्राधित्वद्र         | ं ज्यासित्वराः                                | श्रासित्यसि          | स्० दि० |  |
| यासित्यन्य           | क्राधित्यस                                    | <u> ह्या</u> क्ष्यिय | no do   |  |
| सामान्यमीवन्त - व्हर |                                               |                      |         |  |
| ि अदाक्षिगण          | नागर्स मेन्स                                  |                      |         |  |

| हें यह                         | प्राप्ति ॥                     | जहां '               | अदाहिनम् ]     |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| मुस्तर्म                       | र्यवाशस्                       | मुख                  | 40 do          |
| श्वामाङ्ग                      | श्रमावहै                       | याञ्च                | 20 do          |
|                                | ুক্ত <u>ি</u> কি               | _                    |                |
| म्रोधिक                        | यसीमास                         | र्यमुख               | `ob ok         |
| शबीध्वस्                       | चान्यानाम                      | श्रदीथाः             | 40 Bo          |
| श्रमीमहि                       | श्रमीवहि                       | श्रयीय               | 20 do          |
|                                | र्भय-बद                        | •                    |                |
| अर्थस्य                        | स्थानास्                       | श्रम्                | अ० ते०         |
| अशुस्त्रम्                     | श्चरावावास                     | अयोथाः .             | स० तै०         |
| अग्रमहि                        | अग्रेवहि                       | अधान                 | 20 do          |
| ( 3 0                          | ्डाली-ह्रा                     |                      |                |
| -हम्ही <u>।</u> ही             | शिष्ट्राष्ट्री                 | क्रिए <del>ड</del> ी | no Ao          |
| शिरियस्ते, ह्वे<br><u>१-००</u> | शिश्याञ्च                      | <b>विद्या</b>        | च्छ व          |
| इमम्होछी                       | <b>डिम्प्रदाष्ट्री</b>         | व्हिष्टी             | 20 Ao          |
| W-0-0-1                        | તમીય—લિક                       | •                    |                |
| श्रयमिवस                       | माधामशाहर <u>ू</u>             | अर्थाधिष्ट           | do do          |
| अश्वविद्यम्,-स्यम्             |                                | श्रम्भाविष्ठाः       | <b>40</b> दि   |
| अर्थानिसि                      | अशायित्वहि<br>स्टिन्स          | न्यश्चिषि<br>स्वराजन | 20 20          |
| :प्राच्छीह                     | मुन्य- <u>तुर्</u><br>कामिनारी | જ્ઞાનિસ<br>જાતવાન    |                |
| इशियाध                         | श्वासाधिक                      | श्राधितामे           | no Ao          |
| इम्सानिक                       | इस्सम्बद्ध                     | यमिताह               | A. A.<br>H. A. |
|                                |                                | 2                    | -8 - 5         |

| इति ह               | स्थावस्               | ज्ञानि, ज्ञान                          | 40 2o   |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|
| Pel 12              | स्यायार्स             | जाव, सावात्                            | न० दे०  |
|                     | ड़ार्छ-               | 一道法                                    |         |
| :माम्               | :6163                 | मीान्                                  | 20 do   |
| स्याक               | :धाम्                 | झीक्ट                                  | но до   |
| क्र <b>ी</b> ।हर    | स्यायः                | कीाम्ड                                 | no do   |
| वर्डवयम्            | म्हे <del>न्</del> यन | त्थवय                                  |         |
|                     | 310-                  | चत्रमास-                               |         |
|                     | न करना                | <del> </del>                           |         |
|                     | fşp                   | # <del>}</del> }b                      |         |
|                     | ञ्जीह्यालाह्य         | श्रश्मित्यु                            | 20 do   |
| यश्चित्वस्त्रस्     | अर्थावित्येथास्       | अधीरवर्धाः                             | स० वे०  |
| अश्वीवध्य=स         | श्चाविष्येतास्        | अश्वविस्थत                             | do do   |
|                     | \$30-1                | नेम्हीाम्ब                             |         |
| डीमिंग्सिक          | त्रीविषयीत            | यमिषीय                                 | 20 20   |
| श्रविषीह्वस्,-ध्वस् | ग्रिवीयास्त्राम्      | शिवप्रा.                               | स्० ते० |
| यांसवीरन्           |                       | श्रमिदीव्ह                             | ab ok   |
|                     |                       | भिष्राम्ह                              |         |
| याविष्यामुद्        | यसिष्यादहे<br>        | ઢાલિલ્લે                               | 20 Ao   |
| र्यासिव्यध्दे       | द्यक्षित्वेश          | य्यवित्यसे                             | H 20    |
| <sub>िन</sub> हुन्। | कृष्यिद्वि            |                                        | ao do   |
| <u> </u>            |                       | जिस् <b>फ</b> ामाह्य                   |         |
|                     | ^~~                   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |         |
| क्राइंग्रहें ]      | Filt                  | ક્ર≃ક્ષ                                |         |

ħ

| र्सं० व्या० य० ५४ |               |                 |             |  |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| स्मावास्मः        | स्तातास्तः    | म्जीक्षान्      | 20 Ao       |  |
| स्यादास्त         | :म्जाहास्त    | मीकान्र         | 40 do       |  |
| :प्राप्ताः        | ग्रिकान्त्र   | क्रिक           | ao ao       |  |
|                   | ्रह्य-छड      | अयद्ययम         |             |  |
| अस्नाभिप्त        | क्सी।भिष्     | अस्नासियस्      | 20 Ao       |  |
| असे। <b>म्हि</b>  | अस्तासिव्यस्  | अस्नासीः        | स० ते॰      |  |
| अस्नासियः         | अल्वासिष्टास् | त्रस्नासीत्     | do do       |  |
|                   | 季國一所          | स्त्रामाम       |             |  |
| मन्त्रीष्ट        | हम्त्रीप्त    | "फिस            | 20 Ao       |  |
| <i>स</i> हस       | सस्यत्रः      | सित्त्य, सस्ताथ | स॰ ते॰      |  |
| सद्धः             | स्यवः         | िलम             | no do       |  |
|                   | ्रुको − त्र   | स्प्रिक         |             |  |
| श्रंभास           | श्रस्ताव      | अस्वार्स        | 20 20       |  |
| शस्तात            | ¥5163%        | अस्याः          | स० त०       |  |
| अस्विः' अस्यार्थ  | अस्नावास्     | अस्तात्         | но до       |  |
|                   | ভূচ—চ্        | अपुरायमु        |             |  |
| स्वातास           | स्यावाव       | . माधाम्        | 20 20       |  |
| <b>£</b> यानाय    | स्वावातम्     | स्यावाः         | स० त०       |  |
| :हाम्भ            | साधानास       | माशन्           | no do       |  |
| ङ्खांडीमी         |               |                 |             |  |
| 种种                | स्माव         | नाम             | 2020        |  |
| ¥75 '             | ग्राच्छी      | ाम्रही          | अद्मित्ति ] |  |

| क्रान्डीाइफ ]          | मार्गाम्          | HPF                | र्वदर्ह |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
|                        | इक्र-फिकी।        | स्रामान्           |         |
| <b>ह</b> नीस्त्राम्त्र | स्वास्यवः         | हीस्शस्त्र         | ાં તે   |
| र्सास्त्र              | सम्बास्त्र        | स्रीम्ज्ञम्        | स० दे०  |
| स्वस्यामः              | :इफिर्माइ:        | मीक्ष्मान्त्र      | 20 do   |
|                        | <i>ृ</i> ङ्गिती,  | आर्थ               |         |
| ध्यावादिः              | स्याजीरवास        | स्मावार्           | ao do   |
| स्यानास्य              | स्यानाध्यस्       | स्यावाः            | 40 do   |
| <i>£</i> संवाध्य       | ह्यायाह्य         | <u> </u>           | 20 do   |
|                        | र्धित्रवर्ध       | É                  |         |
| स्मुवाद्यः             | मान्त्राध्न       | स्भेयात्           | ao do   |
| क्त्राफ्त्र            | स्रभारतस्         | :11र्फर्           | to do   |
| म <u>ज</u> ारक्        | ह्यास्य           | स्मेशासम्          | 20 Ao   |
|                        | ङ्क — जीम         | ज्ञाम्प्रही        |         |
| अस्वास्त्रर्य          | अर्गास्यवास्      | अस्त्रास्त्रव्     | ao do   |
| अस्वस्तित              | अस्मास्यसर्       | अस्तास्यः          | 40 Ao   |
| अस्वास्त्रास           | अस्यस्ति।च        | अस्यास्तर्स        | 20 do   |
|                        | हिम्ध             | <u>D</u> h         |         |
|                        | ामाई-             | hb <del>}</del>    |         |
|                        | इफ़—मा            | ਸ <del>ਨ</del> ੇ ਸ |         |
| <b>त</b> नीप्रहर       | : क्रमीक          | त्रीगीछ            | ao do   |
| फ्रमी <del>हर</del>    | : इमी हरे         | मीमीहरू            | स॰ दे॰  |
| :मगीह्र                | : <b>इग्</b> रिक् | मीगीहर             | 20 do   |
|                        |                   |                    |         |

| श्च्ह प्राष्ट्री फ्रिकी |                     | अदादिगण् ]             |        |
|-------------------------|---------------------|------------------------|--------|
|                         | ड्राफ़              | <u> - 1일IE</u>         |        |
| <u> चित्रक</u>          | म्राष्ट्रीझ         | <b>हिमी</b> हर         | 40 do  |
| <b>क्र</b> मीम्अ        | म्कर्गम्            | <del>ड</del> ीगिक्त्र  | 40 Ao  |
| स्रापम                  | र्वतीव              |                        | 20 Ã0  |
|                         | ক্র                 | <b>ीश</b> म            |        |
| स्वद्धः                 | संवाधार्म           | र्धवार्य               | do do  |
| £बटवाय                  | स्वत्वायम्          | :11:12                 | स॰ दे॰ |
| संस्थास                 | स्वत्वाव            | स्बलास्                | ê do   |
|                         | ক্রি—নি             | अयवययभी                |        |
| अस्वतर्य                | अस्विपयास्          | अस्वपीत्<br>अस्वपत्    | do do  |
| <b>ज्ञिस्ट</b>          | अस्विपितम्          | श्चरवप:<br>इस्वपः      | भ० वि  |
| मगीह्यः                 | इमीइ-इ              | मुर्मित्रम्            | 20 do  |
|                         | इन्नि—ह             | परोस्पर                |        |
| <i>444</i> :            | सितत्यः:            | मिश्वीत                | do do  |
| स्तित                   | विवेजी:             | वित्वतिश्र' वित्वत्त्र | tto Ao |
| . वीतीस                 | <b>क्री</b> ष्ट्रम् | वैत्वात वित्वत         | 20 Ao  |
|                         | <u>- ae</u>         | सामान्यभूय-            |        |
| अखात्यः                 | श्र्वासाम्          | अस्वात्सीत्            | og og  |
| शस्वास                  | ग्रस्वासम्          | :फ़िम्झिक्             | do do  |
| अस्वात्तस               | श्रस्वात्स्व        | श्रीवासम्              | 20 Ao  |

. 1

| इन्सः                 | <u>ई</u> न्तः                | म्मीड         | 20 20                 |
|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| र्द्धश                | :122                         | मींइ          | स॰ तै॰                |
| <del>ठन</del> ीघ      | :55                          | <b>5</b> नी इ | do do                 |
|                       | मान-लह                       | <u>44</u>     |                       |
| Ø ·                   | ाम्लाइ ग्राम-                | <u>下</u> 身    |                       |
|                       | ड़िम <del>िंग</del> ्र)      | Þ             |                       |
| । ई र्हा इ            | स्वप् छ समाच                 | यवस् सु ध्व   |                       |
| । तीक्रमीहर           | 46                           | 88            | - 30                  |
| । फिछीम्ड             | "                            | 66            | -30                   |
| श्चरवसीय ।            | 66                           | 68            | <u> </u>              |
| रार्थास ।             | 66                           | 86            | —डाज                  |
| अरवसीत्. अरवसत् ।     | ę£                           | £E            | <u>নক্ত</u>           |
| श्वस्यात् ।           | 66                           | 66            | <u>—দ্যান্ন</u>       |
| । हामीहर              | 66                           | 46            | — डार्फ               |
| । हीमीहर              | र्यस्वयम्                    | do do         | - 310                 |
|                       | ार्क छोछ—                    | रंबस          |                       |
|                       | िड्डिक्ट्र <del>ी</del> पड़ी |               |                       |
| <u> अस्वत्स्वर्</u>   | 66                           | • 6           | -320                  |
| सैलार्व               | 66                           | 66            | <i>क्रि</i> ंगिग्रास् |
| . हीफ्र- <del>)</del> | 48                           | ££            | 320                   |
| 1BP <del>7</del>      | <u> </u>                     | og og         | — <u></u> 注 <u>题</u>  |
| णान्नी।इष्ट ]         | नार्गाप्त स                  | 3∠≿           |                       |

|     |               |              |                                   | ł             |
|-----|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| ŀ   | मधीहार        | अविधित्व     | स्रमिष्ट                          | 20 Ao         |
|     | সধীচাং        | अविगिष्टम्   | इतियो:                            | 40 दे0        |
| :   | धृष्टीहरू     | श्रवधिष्टास् | अवर्यार्य                         | no do         |
| 9   |               | <u> 20</u>   | ह्में फ्रें <u>स</u> क्षेत्र साम् | ł             |
|     | व्यधिम        | व्यधिव       | यदीय' यद्य                        | <u>a</u> o Ao |
|     | 41            | वधर्तः       | यद्यानुद्र वेदद्र                 | स॰ दि॰        |
|     | वर्धः         | अधर्धः       | यहांच                             | do do         |
|     |               | ड्राजी       | <b>त्रिक्त</b> िम                 |               |
|     | शहन्स         | अर्धन        | अहनस्                             | 20 Ao         |
|     | अर्य          | अहंप्रस      | अहर्य                             | 40 йо         |
|     | अधर्म         | अहसास्       | म्ब्रह्                           | no do         |
|     |               | -এই          | अवद्ययमुर                         |               |
|     | हन्सास        | हम्याव       | ईन्याम्                           | 20 Ao         |
| `   | हन्याय        | हम्मास्त     | :11=3                             | 40 Ao         |
|     | :हिन्हे       | हुन्साधास    | हाम्ब                             | य० वै०        |
|     |               | <u>ज</u> िक  | ोछी                               |               |
|     | ह्यास         | र्धाव        | ह्यामि                            | 20 Ao         |
|     | हुंद्र        | ह्यम्        | महि, हवाव                         | 40 A0         |
|     | <u> जि</u> नद | ह्यार्स      | हन्तु, हतात्                      | no Ao         |
|     |               | ्रहाक-       | आया-                              |               |
| 356 | ~~~~~         | ग्रह्म       | ाष्ट्रही                          | अद्गिश्चेण    |
|     |               |              |                                   |               |

|                      | वाडिगण         | रिहर्ष ( ६ )        |         |
|----------------------|----------------|---------------------|---------|
| मारुनीइह             | श्रहमित्याव    | अहनिष्यम्           | 20 20   |
| अहिन्दाय             | मुक्तानिष्यत्म | अद्यक्तित्य:        | Ho do   |
| अइभिष्यत्            | अहमिल्यस       | म्रह्मिक्स्         | do do   |
|                      | জ্ঞ – চ        | नेम्हीाम्की         |         |
| हन्यास               | हन्यस्व        | धन्यसिर्स           | 20 Ao   |
| हन्यास               | मुस्तास्नु     | :lh-B               | Ho do   |
| हमासः                | हन्यासाम्      | हम्याद              | og ok   |
|                      | ক্রান          | <b>ग्रि</b> ष्टाम्ड |         |
| :माम्ब्रह्म          | इ मिल्याव:     | मीाक्रनीइ           | 20 do   |
| हिस्तरा              | इमिव्यक्ष:     | म्रीफ़्क्तीइ ,      | 40 Ao   |
| <del>त्रनी</del> इन् | : काम्मिड      | हीफ़्किनेड          | No do   |
|                      | ध्यधंर्ड       | निमधनामाम्          |         |
| हन्तासः              | हन्त्रास्य:    | म्मीक्त्र्          | 20 Ao   |
| ह्रनतास्             | :श्रीक्रे      | स्थास               | स्० दि० |
| हन्तारः              | ग्रिकिक        | 1 <b>5</b> −5       | op or   |
|                      | उछ—एक          | ोसन्त्रङनम्ह        | ••••    |
| ज्ञहास्ताईह          | नाम            | नवम होापान          |         |

समय धातु और प्रत्यव के बीच में कुड़ नहीं लावा जाता, केवल तिइति एफार न्नारप्रदक्षितः । हैं "यतार ४५ में प्राप स्ट्रा । इप प्राप ज्ञाकाकृष्ट मान तन गण घर प्रकासक हैं र्रांड ज्ञास नीवृद्ध एक े १५०—इस गण की प्रथम थातु हु (हवन करना) हैं आर उसके

प्रमुख मफ़्नी कि निरक माफ़्फ़ । ई । जात एक्नी माफ़्फ़ । क हाथ

प्रजा अनदायन मूत के प्रथम पुरुष के बहुबचन में अने के स्थान पर उस् हीस 7ए नाथ के हनीय में नहड़िड़ के घड़िए मध्य नामेंहेड में एग छड़ नियम १८२ से अन्तर्गत नीट नं० १ पू० ३१४ पर हिए गए हैं।

हें और अस्तिम यू, ड, ऋ की गुण ( ८ ) प्राप्त होता है। होसा है। इस उस्त प्रस्थ के पूर्व थातु का अन्तिम आ कीप कर हिया जाता

नीने इस गण की सुख्य २ घातुयां के हप दिए जाते हैं :--

| स्थास       | , माम्      | देशार्स          | 20 Ao          |
|-------------|-------------|------------------|----------------|
| र्वाप       | दंशातम्     | :किं             | स० त्रै॰       |
| दंबीः       | दंशायास्    | द्वात्           | og or          |
|             | ङ्राजी      | शिन              |                |
| मार्क्      | दंदीव       | न्तान            | 20 20          |
| <u>एंड</u>  | देयस        | इन्ह             | 40 Ao          |
| BPF         | दंयास       | विकि             | no do          |
|             | इकि-        | - <b> </b> 厚     |                |
| <u> </u>    | :35         | मीकृ             | 20 Ao          |
| क्रिक       | डांकाः      | मीकृ             | <b>स</b> ० ति० |
| न्नेकृष्ट   | इंग्रः      | न्नीहरू          | no do          |
| बद्धिवय     | हिवचव       | र्यस्वन          |                |
|             | 310         | म्प्रमान         |                |
|             | मुंबर्ड     | <del>135</del> 7 |                |
|             | ( १५-देना ) | ( इमिन्द्र ) न्य | î              |
| <b>&gt;</b> |             |                  |                |

| क्राज्ञीका <i>ईह</i><br> | الط [            | 마음 #FF<br>           | ·········· |
|--------------------------|------------------|----------------------|------------|
|                          | ্ৰচ্চ—           | <u> अबदा यबर्भेय</u> |            |
| શહેલ:                    | अद्याम्          | श्रदंशर्             | 10 A0      |
| TPK.                     | अदयम             | ज्ञदंदी:             | do do      |
| अदंश                     | 344              | डार्ददार्स           | 20 A0      |
|                          | ड़की-            | -हरूक़्रिंग          |            |
| :35                      | देवंदीः          | ਝਿੰਡ                 | io Ao      |
| <u>इंद</u>               | दंदती:           | કફિત્ર' કેકીત        | 10 do      |
| मन्नेइ                   | क्रींक           | ਨ੍ਰਿਸ਼               | 10 do      |
|                          | <u> 20 — </u>    | सामध्यभूत            |            |
| अदिः                     | अदाशस्           | ग्रदाव               | 10 A0      |
| Bişk                     | अदीयर्स          | :ièk                 | 10 A0      |
| माह्य                    | अर्थाव           | ग्रदाम्              | 10 Ao      |
|                          | 3 <u>0</u> —10   | अनदायन मिन           |            |
| :प्राधार                 | ग्रिकाङ          | តេទ្រ                | lo Lo      |
| ष्राताह                  | दायाद्यः         | दावासि               | la Ao      |
| वावास.                   | <b>इ</b> ग्राग्न | स्रीकाङ              | 10 do      |
|                          | <u> </u>         | निमण्गमान            |            |
| <b>ह</b> ीश्राृ          | : इस्सिद्धः      | <b>हीस्रा</b> ष्ट्र  | ા તે       |
| વેલ્લિશ                  | :kHiz            | मीमारु               | ે તે       |
| :माम्राह                 | वीक्षाव:         | मीफ्राइ              | o Ao       |

, 1

| 1 | <i>3</i> 63    | माझ्झी ।                    | क्रही                    | हिल्लाहिका 🏻                            |
|---|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|   |                | திறிரி                      | gire                     | 000000000000000000000000000000000000000 |
|   | ईवासि:         | <b>दे</b> वास्यास्          | नेगात् .                 | no do                                   |
|   | <u>देशस्</u> व | देवास्त्रम्                 | र्वाः                    | но 20                                   |
|   | र्यास          | <b>डे</b> वास् <del>व</del> | देवासस                   | 20 Ao                                   |
|   |                | ङ्ख-मी                      | म्ह्याह्य <mark>्</mark> |                                         |
|   | अदीसर्च        | अदास्तवास्                  | अद्रक्षित्               | og ok                                   |
|   | अदीक्षय        | अद्यक्तितम्                 | :भ्राहिष्ट               | स॰ दे॰                                  |
|   | माश्राहरू      | अदासाव                      | अदीक्षर्स                | 20 Ao                                   |
|   |                | ड़िम्स                      | <b>河</b> 降               |                                         |
|   |                | न-लट                        | ਸ <del>ਹ</del> ਿਸ        |                                         |
|   | <u>६</u> इइ    | र्दाङ्                      | क्र                      | ao do                                   |
|   | <b>ද</b> ෘද්ද  | ह्येश                       | िरुक                     | но до                                   |
|   | दशह            | <b>इ</b> ड्ड                | हेंड                     | 20 do                                   |
|   |                | इकि—                        |                          |                                         |
|   | देववार्स       | <u>स्वायास</u>              | देशास                    | do do                                   |
|   | देर्दरवर्स     | दंदीग्रास्                  | हर्ग्ड                   | स॰ दै॰                                  |
|   | ईमार्कृ        | <u> ইচাচ্চ</u>              | <u> </u>                 | 20 Ao                                   |
|   |                | ङ्राह्य                     | <del>강</del>             |                                         |
|   | <u>क्रमिक</u>  | द्रशेषातास्                 | इंदीय                    | ao Ao                                   |
|   | दंदीस्वस्      | दंदीनाजास                   | :118ड़िड़                | 40 Ao                                   |
|   | डीमिड्ड        | डीविहरू                     | वंदीय                    | 20 Ao                                   |

| हेशस्रोइ           | र्हिमाइ            | समाइ             | स॰ दे॰ |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| <del>िन्छ।</del> इ | <del>िर्</del> माङ | हासाइ            | no do  |
|                    | उक्र-फिमी          | <b>क्षामा</b> म् |        |
| <b>ईम</b> शकाड़    | द्रातास्बहे        | ईाठाइ            | 20 Ao  |
| हशकाइ              | दावासानु           | झाहाड़           | स॰ दि॰ |
| द्रीयाद:           | ग्रिकाइ            | वावा             | ao do  |
|                    | उक्त-क्रिम         | अन्धत्न          |        |
| <b>डीमन्डी</b> ष्ट | <u> इक्रिक्</u>    | भिन्नीह          | 20 20  |
| अदिध्वस            | अदिवाशास्          | :11४इगिष्ट       | но до  |
| अदिवय              | अदिपासास्          | क्रीक्ष          | do do  |
|                    | तभूत—लुङ्          |                  |        |
| इस्झिट             | इम्झेर             | કુંક             | 20 20  |
| हंग्रीहे           | दंदाञ्च            | <b>र्म</b> डीड़  | स॰ ते॰ |
| <u> इंग्र</u> ेइ   | ਜ਼ਿਸ਼੍             | हेर्ड            | do do  |
|                    | ड्राजी-निह         | कृष्टिम          |        |
| अदबाह              | अद्दृष्टि          | श्रद्धि          | 20 Ao  |
| अदर्देश्चर्स       | अददीशास            | প্রব্যো:         | स० दे० |
| अदद्य              | अद्धाताम्          | <u>कड़ेष्ट</u>   | no Ao  |
|                    | गभूत—लङ्           | अयवध             |        |
| णाम्ह्यामाहेह्य ]  | नागर्छ।            | HPF:             | źęr    |
|                    |                    |                  |        |

य॰ वै॰ वासाह दासावास

*इ*जिशिए ।

वृह्माम् द्रास्तावहे

दासाइन्

दासामह

;

;;

ļ.

, į

20 do

| दंखाय      | देखायम         | :lhab                 | до 260        |
|------------|----------------|-----------------------|---------------|
| વંદત્રી:   | माधाक्ष        | <u> हे। इस्त</u> ्राह | og or         |
|            | ्रङाजी         | अन                    |               |
| दंशास      | र्धाव          | द्यासि                | 20 do         |
| 24         | धयर्स          | डीह                   | oğ ou         |
| Bab        | नयार्स         | ह्यातु                | og or         |
|            | <u>ड्य</u> ि—  | श्राद्धाः             |               |
| :म्यू      | : हेर्न        | मीाघड़                | 20 do         |
| ess        | • इन्द्र       | दंग्रास               | स॰ दि॰        |
| होधरू      | : <u>P</u> B   | नीएइ                  | no 20         |
| वर्दिवन    | . फिक्टी       | तंभव्यय               |               |
|            | न—लङ्          | ामक्रेष्              |               |
|            | मेपड़          | <u>+&gt;h</u>         |               |
| _          | करना           | alk—ik                |               |
| •          | हिमा           | 2H2                   |               |
| डीमाभाइष   | डीहास्माइह्र   | भिराधि                | 20 20         |
| अदासाध्वम् | आद्रस्थियास्   | अदास्याः              | स॰ ते॰        |
| अवीक्षन्त  | अदास्नुवास     | अदीक्षय               | op or         |
|            | <u>्रकल—मी</u> | <b>म्हाम्ब्</b>       |               |
| डीमिन      | डोक्सिक        | दासीय                 | 20 do         |
| दासीध्वस्  | दासीयास्थाम्   | :।ष्ठिभा              | स० दे०        |
| 36K        | प्राच्नी '     | ाफ्र <u>ही</u>        | बुहात्याहिनम् |

| प्राप्तीकाईह् ] | ناط      | नदम स्राप्त | કંદફ           |
|-----------------|----------|-------------|----------------|
| #lb=\$          | فطلط     | र्धाम्      | 20 do          |
|                 | ুক্তাস—ন | अवदायवर्ग   |                |
| अर्दतिः         | अध्यास   | अर्थवार्य   | no Ao          |
| 环年隆             | अध्यम्   | :Inèk       | <b>40 दि</b> ० |
| अर्थमा          | विश्वेष  | अर्थमाम्    | 20 Ao          |
|                 | डिक्री-  | - इंदिइंटिम |                |
| इति:            | ilak     | देश         | 40 do          |
| B <sub>2</sub>  | ddd:     | हामिय, समाम | 40 Zo          |

| Hirk   | श्रीयाव       | HIBE    | 20 Ao  |
|--------|---------------|---------|--------|
| स्रधाय | अधावम्        | 11316   | स॰ ते॰ |
| अहि:   | अवादाम        | अवार्य  | do do  |
|        | <u>*20-07</u> | सामान्य |        |

|        | दल-फिछी | SHEISHIE |       |
|--------|---------|----------|-------|
| HIRK   | अधिव    | भावास    | 20 20 |
| Dan 14 | Y       |          | •     |

|             | इक्र-एग्रही | म्रहनमाम्            |        |
|-------------|-------------|----------------------|--------|
| : म्हाहाम . | धार्यास्तः  | म्मोकाष              | 20 Ao  |
| भावास्य     | :1911हो     | छी।काष               | स० दे० |
| :प्रकाम     | গែតនេ       | irir                 | no do  |
|             | 200 miles   | 1 . 1 . 1 ln 1 . 4 e |        |

| व्यक्षामः          | :वास्रावः | मीकाष्ट   | 20 20  |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| र्वाक्षत           | :bblb     | मीमाध     | स्ट दे |
| <u> ज्</u> राक्षाय | स्थितः    | नीष्ट्राव | no do  |
|                    | इक्र-एउई  | भएनामान्  |        |
| . वायासः           | नायाद्वः  | dialle    | 20 20  |

| . e35       | ग्राम्न्नी ।      | प्रति                                  | ब्रह्मासाहेग्रा |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|
| ^~~~        | ्राध्य <u>िक्</u> | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ·····           |
| जुवासिः     | धेशासाम्          | येवात                                  | % वे            |
| स्त्राप्त   | नुगायम्           | .1इद्                                  | स॰ ते॰          |
| नेवास       | मुयार्ड           | मुवासम                                 | 20 20           |
|             | कुरू मी।          | ग्नीाम्ब्री                            |                 |
| अव्यक्तिन्  | अवासवास           | श्रमाक्षर्य                            | no do           |
| श्रहास्त्रय | श्रधासातम         | श्रद्धाः                               | स० ते०          |
| श्रमस्थिति  | श्रवस्थाव         | श्रवस्थित्                             | 2º do           |
|             | समेपद             | 1k                                     |                 |
|             | य—खर्ड            | वस्पा                                  |                 |
| इत्रपु      | हायड़             | स्र                                    | oh oh           |
| हर्देह      | વેતાનુ            | <del>डि</del> ग्रह                     | स॰ ते॰          |
| इस्यद्      | देखई              | िंग्र                                  | 20 Ao           |
|             | इकि—1             | अधि                                    | ,               |
| देवधार्स    | दंशांस            | ह्यथार्स                               | oh ok           |
| HEAR        | र्वद्याज्ञार्स    | र्वरस्व                                | 40 Ao           |
| देमाम्ड     | ईमायड्र           | इंडे                                   | 20 A0           |
|             | क्रिकीर           | ifi                                    |                 |
| द्रधीरम्    | दंत्रीवायास्      | क्ष्यीय:                               | do do           |
| द्यीध्वस    | दंद्यीवाशास्      | :11डीयर्                               | 40 Ao           |
| डीमधिङ      | डीइफ़िड़          | इधिह                                   | 20 Ao           |
|             |                   |                                        |                 |

| ण्राष्ट्रीकाईह् ] | नागर्छ                | HPF           | <b>3</b> 8⊄ |
|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|                   | गर्भय—बङ्             | अवदाय         |             |
| अदंशय             | अद्यायाम्             | संस्थ         | og or       |
| अधर्दस्वर्ध       | अदंगात्राम            | अस्ताः        | स॰ दे॰      |
| डीमॐहार           | ह्य <b>ह</b> इस       | अद्ध          | 20 do       |
|                   | इलि—हिं               | _             |             |
| <b>इ</b> सीइ      | हाषड                  | \$\$          | 40 do       |
| हम्प्रहे          | दंधानु                | र्मग्रीइ      | स॰ स॰       |
| इमधीइ             | इम्प्रीइ              | БŞ            | 20 do       |
|                   | कृष्टि— धरेश          |               |             |
| क्रमिक            | माह्माह्माह्म         | <b>फ्रिया</b> | to do       |
| आधित्वस्          | माधामधीर              | व्यक्तियाः    | 40 A0       |
| ज्ञीमग्डीह        | <u> इ</u> किम्प्रीष्ट | मीधीष्ट       | 20 Ao       |
|                   | इक्ट-किमा             | अयद्ययम       |             |
| :भ्राष्ट्राहः     | धावासु                | 1Plk          | no do       |
| हंशप्राप्त        | वावासानु              | व्याध         | भ० ति       |
| <u>श्वाधास</u>    | सावास्बद्ध            | वावाह         | 20 do       |
|                   | ड़्क्र-फ़िन           | स्प्रमाम      |             |
| धासन्ते           | धास्येषु              | वासि          | no do       |
| त्राक्षाह्र       | धिर्माप्त             | वासक          | 40 Ao       |
| व्यास्त्राम्      | वासावह                | भिराष्ट्र     | 20 do       |
|                   | इस्तीए                | ile           |             |
| हास <u>ी</u> रच्  | चासीयात्वाम्          | डिमाइ         | 40 Go       |
|                   |                       | •             |             |

|   | अभूवैः                     | अमेटास्                                | श्रमेपीत्                        | के के   |
|---|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|
|   |                            | \$B—B                                  | <b>स्नामा</b> म                  |         |
| Ł | म्श्रीमाहमही               | इस्रीामायमधी                           | <u> भामाध्य</u>                  | 20 Ao   |
|   | भामाम्मभं                  | विभवामास्यः                            | धिमयामाधिय                       | स॰ दे॰  |
|   | :झामाक्रमछी                | :हामामामकी                             | स्रामाध्मही                      | 20 20   |
| H | निप्रक्षाल्मन              | <b>विभगगन्त्रभृ</b> विव                | विसवास्त्रभुव                    | 20 20   |
|   | घूरकाष्ट्रभी               | विमवीक्वर्मवंतिः                       | इन्नेहिस्सारम्ही                 | 40 do   |
|   | विभयास्त्रभूतु.            | :हिम्स्रहसाहसही                        | विभगान्त्रभूव                    | no do   |
|   | विभवाञ्चर्य                | हिस्साम्बद्ध                           | সন্দ্রাদ্দদী }<br>সম্ভ্রাদ্দদী } | 20 Ao   |
|   | किष्मिश्चक                 | विभवाञ्चक्ष्यः                         | विभवास्त्रभ्                     | 110 वि० |
|   | विभवाद्यद्धः               | किह्यावस्तुः                           | <u>ज्ञानहाष्ट्रा</u>             | но до   |
|   |                            | ्रकी—ह्                                | <u> इत्रार्</u> म                |         |
|   | मभीनीह<br>भीभनीह           |                                        | व्यक्तियस्                       | 20 do   |
|   | क्तभिष्टीस्<br>क्रिक्तिकार | र अविभित्रम्<br>१ अविभीवम्             | अधिमु:                           | 40 Ao   |
|   | अविमर्वः                   |                                        | ब्रधिभेत्                        | ા જે    |
|   |                            | મુંત—ત્વહઃ                             | अन्यप्र                          |         |
|   | माष्टमीही<br>मार्गमही      |                                        | मारमीनी<br>मार्गमान्             | o} o£   |
| j | ग्राग्डीकाईह्र ]           | ************************************** | र्मित्र                          | 300     |

|      | -               | •                 |                  |                |
|------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
|      |                 | · ऋळ-नी।          | जीाफ्सी          |                |
|      | भोगास           | मीवास्व           | मीवासर्स         | 20 Ao          |
|      | £आस्त्र<br>इं   | भीशास्तम्         | :।1लीम:          | स॰ दे॰         |
| e e  | <i>म</i> ीवादिः | मीयास्तास्        | भीयात्           | og or '        |
|      | •               | ग्रीजिङ्          |                  |                |
|      | मुखासः          | मुखादः            | भीाक्स           | 20 A0          |
|      | मुख्तरा         | <i>सु</i> ब्बंडाः | भीषभी            | स० दे०         |
|      | भेध्यस्यि       | : ११०५१           | भेष्यि           | य० दे०         |
|      |                 | इक्र-फिनी         | सम्बामान         |                |
|      | ःमग्रहिस        | :इउक्ति           | मजीक्त           | 20 A0          |
|      | क्रमार्घ        | :ध्नार्कः         | म्रीक्द          | но до          |
|      | :प्राप्तिः      | ग्रिक्ट           | भुधा             | og ok          |
|      |                 | जिला-बह           | अंबहायबा         |                |
|      | शमृक्ष          | क्रीरोड           | अभैवस्           | 20 20          |
|      | श्रमुंहः        | अभुहर्स           | :क्रिम्सः        | <u>स</u> ० ते० |
| કર્જ | ~~~~            | ज्ञान्त्री ।।     | ज्रहास्याहिगता ] |                |
|      |                 |                   |                  |                |

20 <u>2</u>0

но до

યું તું

श्रमुख**र्स** श्रमुखर्स

अभुन्तर्

अमुलाव अमुलास

अमुलयमं अमुलय

अभेजताम् अभेजत्

| अयद्धः                    | ् अवधिवास्<br>अवधिवास   | अवर्धि                                 | ao  ao  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|
|                           | क्रां — जह              |                                        | -2      |
| गहास                      |                         |                                        | 20 Ao   |
|                           | वद्याव                  | वाह्यास्                               |         |
| विद्याय                   | विद्यायम्               | यहा।:                                  | स॰ दि॰  |
| यहाँ :                    | वहायार्स                | नियान                                  | to do   |
|                           | इन्स                    | म <del>्री</del>                       |         |
| ग्रहास                    | वहाव                    | मीक्र                                  | . 20 Ao |
|                           | ĭ                       | ्राधिकात्, महिवाद                      |         |
| ह्येह्य<br>१ <u>म</u> हीय | म्हिनम्<br>मुह्येष्टम्  | वहादि, बहोदि                           | स॰ दे॰  |
| <u> अर्हरी</u>            | साम्ब्रीम<br>साम्ब्रह्म | ्यहीयार्<br>स्थाह्यार्व<br>स्थाह्यार्व | ao  ao  |
|                           | ड्रार्क-                | नाहारू                                 |         |
| :मडीफ }<br>सिंहिक }       | : महिम<br>: महिम        | मीडिह                                  | 20 do   |
| { व्यष्टिय<br>र व्यष्टिय  | ्रवाहियः<br>( व्यदीयः   | वहासि                                  | Ho 20   |
| जहिं                      | ्यद्वियः<br>( गर्द्धयः  | वहासि                                  | do do   |
| वर्डेवयम                  | मिन्नि                  | र्तस्थ्य                               |         |
|                           |                         | गुम्ह                                  |         |
|                           | ब्रेड्स                 | 3                                      |         |
|                           | ्रित <u>े</u>           |                                        |         |
| णुष्टीकाईह् ]             | <u> </u>                | <del>7 HPF</del>                       | કર્ય    |

| <sup>)</sup><br>इनासिः | <i>ऋ</i> जिए।<br>माम्नाष्ट्र | क्र्यात्         | न् ने           |  |  |  |
|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| र्डास्नाम:             | <u> इस्सिवः</u>              | मीक्ष्मह         | 20 20           |  |  |  |
| द्यस्तिज्ञ             | र्धास्त्राः                  | <u>हीम्गड</u>    | स० ते०          |  |  |  |
| <u>क्रीश्राइ</u>       | द्दास्ययः                    | हीम् <u>ना</u> ड | ao do           |  |  |  |
| 3                      | भविष्य-छड्                   |                  |                 |  |  |  |
| द्यवास्मः              | हावास्वः                     | हावास्मि         | <b>2</b> 0 Å0   |  |  |  |
| ह्ययास्त               | द्याद्यः                     | हावासि           | स॰ तै॰          |  |  |  |
| हावार:                 | हावार्                       | हावा             | oh oh           |  |  |  |
| LINE                   | ्रुक्क-फ्रम्<br>र्यसम्बद्ध   |                  |                 |  |  |  |
| श्रद्वासिक्स           | श्रहासिब                     | अद्यक्तिवस्      | 20 Ão           |  |  |  |
|                        | श्रहासिष्टम्<br>सहासिष्टम    | अहासीः           | 40 ão           |  |  |  |
| अह्यासिष्ट             |                              | अहासीत्          | do do           |  |  |  |
| शहासियः                | अहासिहास्<br>अस्य            | _                | on on           |  |  |  |
| कृष्टि—छिंद्रिक्साम    |                              |                  |                 |  |  |  |
| मडीक                   | म्डीह                        | र्डिए            | 20 Ao           |  |  |  |
| व्यर्ह                 | वर्धतः                       | वहित्र, वहाय     | स॰ दे॰          |  |  |  |
| <u> अर्</u> डिः        | वहर्यः:                      | नहीं             | og og           |  |  |  |
| क्लि—हिस्कार्          |                              |                  |                 |  |  |  |
| र् अवर्धिम<br>श्ववर्धम | ्र अवधिन<br>श्वित्रहोन       | अवहार्स          | 20 Ao           |  |  |  |
| ह्यस्थित<br>ह्याहित    | ्र अवधितम्<br>(अवधिवर्म      | প্রবর্ত্তা;      | सर्वे देव       |  |  |  |
| £08                    | ग्राच्चार                    | ज्ही<br>         | बुहोत्यादिगण् ] |  |  |  |

| हेवास्म      | डुवस्ब    | ईग्रासम् | 20 do  |
|--------------|-----------|----------|--------|
| हुवस्य       | हुवास्तम् | :1125    | स॰ दे॰ |
|              | ~~~~~~~~  |          | ~~~ ~~ |
| ण्राष्ट्री ] | नागर्छ    | मुक्त    | કજ     |
| ,            |           |          |        |

इक-जीमिशास्की

## एएडीाइडी (४)

अद्दर्भिस

अहास्यः

अर्धास्तर्ध

अद्दर्भान

अर्थस्यवस्

अद्दाक्तवार्स

माध्राहरू

<u>સુદ્દીસ્તુત્</u>

ગ્રહાધ્વર્ય

20 ao

Ho Ao

ao do

१५१-इस गया की ग्रथम थातु हित् ( जुजा खेलना ) है, इस कारण के यातु हो । इस मातु ज्ञा खेलना ) है, इस कार्य ज्ञा इसका नाम दिनादिगया है। इस में ३४० थातु हो है। इस गया थातु से अधि मानु मातु अधि प्रकार ( य ) नोहा जाता है; जैसे—मनु यातु से अधि मानु मानु मानु । इस्त मानु ।

—:ई कार शक्त के पिर्हार १ घग्र कि एग छड़ कि

#### रिक्र**म्**रिक्रम् ∼

| दीव्यन्त             | र्व बीब्यवास    | दीब्यत् <sub>र</sub> ीब्यता | યું વેં |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                      | डाकिाहा।        | E S                         |         |
| दीव्यामः             | दीव्याव:        | मीगम्बहि                    | 20 Ao   |
| द्रीच्यय             | ईक्त्रत:        | मीफिडि                      | भ० वे॰  |
| क्तीक्ष्र <u>क</u> ् | :कस्विह         | नीस्ग्रीह                   | do do   |
| वहुवचय               | दिवनम           | रिक्षेत्रवर्ध               |         |
|                      | इफ्रनाम         | <del>p</del> p              |         |
| •                    | न्त्रज्ञा खेलना | ं (स) हिंब्                 |         |

| ४०४        |                        | ज्ञान्न । ज्या  | <b>€</b>             | [ फ्राम्झाम्झ |
|------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| to an anna | दीव्यय                 | ल सेन्यम        | क्रिक्स, दीन्यत      | 40 Ao         |
|            | सीव्यास                | ह्याव           | दीस्यानि             | 20 Ao         |
| •          |                        | <b>ভ</b> চ্চাদী | ह्य                  |               |
|            | दीव्युत्रेः            | . माम्रहेन्     | <u> इ</u> िक्ष्      | no do         |
|            | <u> फिक्टि</u>         | स्प्रकृ         | :फिन्                | न० ते०        |
|            | मर्कृ                  | दीध्येव         | स्राक्ष्यस           | 20 20         |
|            |                        | तनभूत-लङ्       | अध्य                 |               |
| •          | अदीक्तर्य              | अदीव्यसर्म      | अदीन्यत्             | 40 do         |
|            | अद्गेष्य               | अद्गिष्यस्      | अदीव्यः              | स० वे०        |
|            | अदीन्यास               | अदीब्साव        | अदीव्यस्             | 20 20         |
|            | परीक्षभूत-किस्         |                 |                      |               |
| *          | :हज़िज़                | :क्रम्भिन्न     | <u> </u>             | no do         |
|            | <b>म्हो</b>            | : एक्ट्रीड़ी    | फ्रिक्स              | но до         |
|            | फ्रीड़ीड़ी             | <b>म्मिन्नि</b> | म्हें <del>ड</del> ी | 20 do         |
|            |                        | <u>\$6-074</u>  | 研用時                  |               |
|            | अई विवै:               | अदेविस्स        | प्रदेवीत्            | do do         |
|            | अव्धिक                 | अदेधिव्हर्स     | अद्वाः               | но Ао         |
|            | श्रदेषित्स             | श्रदेषिक्व      | म्रहेविषम्           | 20 Ao         |
|            | :प्रक्रिह              | ग्रिक्निई       | राज्ञेह              | <u>— 26</u>   |
|            | <del>ह्नीक्र</del> बिह | ई इत्यद्धः      | हीक्काई              | 250           |
|            | दीन्त्रातिः            | मानगाम्बर्      | दीव्यात्             | —र्जाट्राम्ह  |
|            | अदेवित्यत्             | श्रदेविव्यसास्  | अदेविव्यत्           |               |
|            |                        |                 |                      | \$            |

| णान्द्रीाम्द्री ] | लागा <u>र</u> ्                   | HPF.            | <b>३</b> ०८ |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
|                   | <b>डि</b>                         |                 | ····        |
|                   | ार्लेड <b>।</b> इंग्रें— <u>)</u> | क्ष (छ)         |             |
|                   | ल—लङ्                             | <del>нъ</del> Б |             |
| वद्ववन्य          | म्हें <del>इ</del> वस्            | तैक्ष्वर्वय     |             |
| कायन्त            | <b>इ</b> धिक                      | वातपु           | ત્ર લેં     |
| वावहर्            | त्यावुज                           | वाबस्           | स॰ ते॰      |
| नायामड्           | यावावह                            | विक             | 20 Ao       |
|                   | ड़ाकि—ाह                          | elle.           |             |
| वास-धार्म         | वासुवास                           | माहमाह          | to do       |
| वर्षित्वम्        | वानुत्रास                         | वीर्वस्व        | स॰ दे॰      |
| हे <b>मा</b> शक   | हिमाय                             | शिह             | 20 do       |
|                   | <u>্রচনী</u> র্ঘ                  | jej             |             |
| वायेर्स           | माम्राक्रांध                      | मार्गस          | do do       |
| वार्यस्           | यानुवाज्ञान                       | जावेशाः         | स० दि०      |
| ज्ञीमर्हारू       | ज्ञीव्यक्ति                       | योजुन           | 20 do       |
|                   | নেশ্ব—লভ্                         | अन्य            |             |
| अयोत-प            | श्रवानुवार्स                      | Phink           | do do       |
| अथानस्त्रम्       | अयानुतास                          | अयावरा:         | स॰ दि॰      |
| अवायामिह          | अवागविह                           | अयाव            | 20 do       |
|                   | ड़िली—हिंद                        | गर्रम           |             |
| रुद्धीरू          | नाइफ                              | , ag            | to do       |
| नहिंद्रम          | यद्योजु                           | अधिकं           | स० दे०      |
|                   |                                   |                 |             |

| <u>ड़ार</u> ि-               | — <b>ोह्रा</b> ष्ट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हेलाव:                       | मीक्रकृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| રેલ્લકાં:                    | कुलसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स॰ ते॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| : धेक्त                      | कुत्यधि इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ao do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>इंबर्चन</u>               | र्तस्वन ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 310                          | -नाम्हेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ान्ग्रक <b>ग</b> रिक         | ( u ) <u>&amp;ď</u> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| िह                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अजनिव्येशम्                  | श्रयानिस्तत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मान्त्राश्वास्               | विनीह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —्राष्ट्राष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| किल्वित                      | विक्यपु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ग्रिक्तिक                    | जनित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>— 28</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अवनिव्हि                     | अवस्मिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अवनिवाशास्                   | अवाजिल्हाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स० दे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मानामनीहरू                   | श्रमित, श्रमिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | og  og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्रिक्ट                      | सीर्वाधन्तर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| याञ्चबड                      | बर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>७०४</b> प्राप्तनी ग्रह्मी |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दिवाहिगण ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | जानवहें<br>जानवहें<br>अजनियास्<br>अजनिवास्<br>जानवास्<br>जानवास्<br>जानवास्<br>जानवास्<br>जानवास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्<br>क्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्रिकास्<br>क्<br>क्<br>क्र | बच्चे वाद्यवहे  सामान्यमूत — खुट्ड्<br>श्वानिक, श्वानिक श्वानिकास्<br>श्वानिक्यः श्वानिकास्<br>श्वानिक्यः श्वानिकास्<br>जनिवाः श्वानिकासे<br>जनिवाः अवनिक्यते<br>वानिवाह वानिवास्तास्<br>श्वानिक्यते वानिवास्तास्<br>श्वानिक्यते श्वानिकास्तास्<br>प्रस्तेपद्रे<br>(११) दुष्— कोप करना<br>विभान— सहस्याः<br>श्वानिकाव क्रवानः<br>श्वानिकाव क्रवाः |

क्रायाव

कित्यपर्स

बैजवार्स

माफक्

कित्यध

कित्सन्त

नीफ्रक

किय

कित्यव

20 A0

स० दे०

do do

| ह्मानीक्ष                    | अन्त्रीपिय्यताम् | अक्रीपियत्     | <u>—</u>      |
|------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| किलाविः                      | हमात्राम्        | कुष्यात्       | ाहाम          |
| <del>त्र</del> नीष्ण्मीर्द्ध | कोपित्यतः        | त्रीक्रमींक    | <u>~_\$20</u> |
| :प्राप्तिम्                  | ग्रिक्सीक        | <b>ाक्नींक</b> | -30           |
| अक्राम                       | क्राफ्रिक        | अधेवर्स        | 20 20         |
| <b>12</b> 644                | अब्रेतधर्स       | अक्रेद         | स॰ दे॰        |
| अञ्चर्यर्                    | अव्यवस्          | अस्वस्         | do do         |
| ,                            | र्भय—खिङ्        | सामाञ          |               |
| मिर्गिङ्ह                    | <b>मिट्</b> टि   | <b>ग</b> केट   | 20 Ao         |
| विक्रत                       | उक्ति :          | कुर्गिकि       | स॰ वै॰        |
| इक्ति:                       | अक्तियः          | PinE           | 10 do         |
|                              | इंग्ले—हिं       | कार्रम         |               |
| अधिलास                       | अस्वाव           | अर्थितार्स     | 20 Ao         |
| अकलप                         | अक्लवर्स         | अभित्तः        | स० दे०        |
| अव्यक्तम्                    | अकेलवार्स        | अक्रित्वर्ध    | do ão         |
|                              | जिस्त-लङ्        | अपद्य          |               |
| स्थित                        | र्थेक्षुव        | स्जुतम्        | 20 20         |
| क्रिक्क                      | हत्येवस्         | स्थि:          | स॰ दे॰        |
| क्रेत्युर्वै:                | क्रजीतास्        | क्रेब्र्य      | 10 A0         |
|                              | ङ्गोधी           | ह्य            |               |
| प्राप्तिक ]                  | स्रापास          | HPF            | 80≤           |

| स् <del>रा</del> ग्न | <b>किं</b> ड्डीडी   | हंग्रेश       | ao do         |
|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1                    | ड्राजी—त्रमा        | हार्ट्        |               |
| श्रीमाछ्नास्         | श्रविद्यावि         | इिह्ना        | 20 Ao         |
| श्रविद्यस्वस्        | श्रविद्ययाम्        | अविद्याः      | स० दे०        |
| Б=छ्नोख              | श्रविदेतास्         | अविदय         | do do         |
|                      | <u>। यसीय व्यक्</u> | अध्य          |               |
| ं ज्ञीमध्ने          | डीम्हेनी            | विद्युव       | 20 A0         |
| मुक्ष्यं             | माधाधक्री           | :ाष्ट्रिघी    | Ho do         |
| म्रहिम्              | माहाष्ट्रही         | <b>क्रि</b> ं | 40 Ao         |
|                      | इलीयो               | <del>ક</del>  |               |
| ईमाङ्गी              | ईमाउमी              | <b>डिहो</b>   | 20 20         |
| मुह्यस्य             | माधक्वी             | • म्यह        | य० वि         |
| म्राज्न्यन           | म्राह्महो           | मान्डिनी      | no do         |
|                      | इकि—1ह              | ik.           |               |
| ं ईमाछ्टी            | <b>डिचाव</b> हे     | <b>डि</b> ही  | 20 20         |
| <i>चिवारचे</i>       | <b>विद्या</b>       | <b>किछ</b> हो | स० वि०        |
| <b>हिस्छ</b> ही      | <del>६</del> ६ हो   | <b>धिदा</b> ५ | to do         |
| वर्डिवसम्            | म <b>च</b> व्ही     | र्वस्त्रवर्   |               |
|                      | ार्लड़—ड्रमी        | (ほ)           |               |
|                      | मान-वार्            | <u>7</u> p.   |               |
|                      | इष्ट्राधा           | E             |               |
| 308                  | प्राच्छी ।फ         | <b>∄</b>      | [ फ्राफ्झाक्झ |
|                      | •                   |               |               |

| अक्रमिक्स             | इञमीक्रार                                        | अक्तीमपस्             | 20 do        |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| यमीक्ष                | अक्ष्मिटम्                                       | :भिकःष्ट              | स॰ वै॰       |  |  |
| अव्यक्तितः            | अक्रमिशम्                                        | क्रीमक्ष्य            | ત્ર૰ તે૰     |  |  |
|                       | डेल-एसिक                                         | HIF                   |              |  |  |
| ममीक्रघ               | <b>इमी</b> कड                                    | चक्राम्, चक्रम        | 20 20        |  |  |
| मकःह                  | -वक्रमधः                                         | <b>ष्ट्रमीक्ष</b>     | 40 A0        |  |  |
| :स्थिः=               | वक्रमयः                                          | माक्ष्य               | य० वे०       |  |  |
|                       | इन्नी-निर्                                       | ज़र्म                 |              |  |  |
|                       | । क्रमिक्छ—ङा                                    | ज्ञाह्यात् । <u>ब</u> | 1k           |  |  |
| । जीष्णमीक—ड्रकृ । :  | क्तिक ,किमीक—ड्रह्म                              | । जीष्म्छ । ग्रनाद्य- | -( op ) मुख  |  |  |
| । ई f                 | । ई फिल है हिन्हें कि एतिया के से से से हिन हैं। |                       |              |  |  |
| श्रवेश्सन्त           | अवस्त्रेयास                                      | <b>फ्रम्मेह</b> रू    | -50          |  |  |
| ह्मिस्य               | मान्त्राशिक्राज्ञी                               | डिक्सिड               | —र्शाह्मास्ट |  |  |
| <b>हिन्ध्</b> रह      | <del>६६३७६</del>                                 | क्रिक्स क             | 50           |  |  |
| :प्राक्त              | <i>जि</i> ग्नह                                   | विसा                  | <u>—32</u>   |  |  |
| <u> डीम्फ्रन</u> ीष्ट | डीम्फ्रोह्य                                      | म्रोनिष्ट             | 20 20        |  |  |
| अविदृश्चस             | अविस्तायास्                                      | शक्रिकाः              | 40 go        |  |  |
| अविस्तत               | श्रहिस्साताम्                                    | <b>म्हि</b> ष्ट       | do do        |  |  |
| सामान्यभूत—खुङ्       |                                                  |                       |              |  |  |
| <b>इम्</b> श्रेनि     | इम्ब्रधन                                         | इन्नेन                | 20 Ao        |  |  |
| इन्डो <del>श</del> ्च | <b>धि</b> घ्वा हो                                | <b>र्म्हा</b> हो हो   | 40 do        |  |  |
| णण्डीाच्डी ]          | नागर्छ।                                          | HPF                   | ৪১০          |  |  |

the grant was being to their hand the district

The state of the s

) , ;

क्ष्यं (प०)—गुल्ला काष्या । क्षेत्र्या । क्षेत्र्या । क्ष्य्या । क्ष्या । क्ष्य्या । क्ष्य्या । क्ष्य्या । क्ष्य्या । क्ष्य्या । क्ष्या । क्ष

#### । फ्रम्भिक्स

। त्राह्म ) क्ट्राह्म । ज्ञाह्म । ज

### इक्ती-क्रिकार्

| 4 THEFF THEFF T            | निमिल दक्त । निष्टा     | F   16th IUE        | ( of ) HE |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| अशिह्य                     | र्तस्यवय                | ao do               | 'হুট      |
| मलेह्येनी }<br>म्हह्येनी } | म्ब्रिझिम्<br>इन्द्रीम् | एह्न                | ao Ao     |
| एडीमी                      | :हिक्सुः                | सिक्तियाथ<br>हिन्दे | но 20     |
| ःछब्रीन                    | :हाप्रज्ञीनी            | 灰흉月                 | op or     |
|                            |                         |                     |           |

वस् ( त० )—बसा करना । वाम्याय । बुट्-चीमवा अथवा चन्ता ।

#### सामान्यमविव्य क्ट

| र्यस्यय            | . दिस्यदा     | सीएउंट     |   | tto do        |
|--------------------|---------------|------------|---|---------------|
| <b>त्नाः</b> अंक्  | <b>:</b> 5747 | नीकंह      | ; | og or         |
|                    | 191           | also       |   |               |
| द्यमित्वासः        | चिमित्याव:    | मीफिक्रीह  |   | 20 <u>ã</u> 0 |
| <u>ब</u> िमुखश     | विभिन्तराः    | मोक्कीह    | , | स॰ दे॰        |
| ज्ञीक्रमी <b>इ</b> | . कामिक्      | नीम्ब्रमिह |   | op or         |
| _                  |               |            |   |               |

ज्ङ्—अविमिल्यत्, अर्चस्यत्

:६।७५७

संस्थासः

Atald 1

त्रसासि

--- of igile

20 Ao

븨

। क्रमुष्ट—इस । मिस्ट—इसे । स्थाप । सर्वेद्र स्थम—(०४) पूर्

सङ्—अमार्यस् । ा होस्न-ने विषय । होस्नार्स-ने विषय । आयी -- नुष्यास्

इंग्सार्व। खड--अर्डामुखर्व। —०शिष्ट । होस्मिर्ट - इक्ट । यह—इक्ट । हमस्ट्र -कृत । माइड़-इन्ना । नाम्याः । । । वह-प्राप्त । वह-

नुर—दोधा । कुर्र—डोब्यति । आयी०—दुष्यात् । हुत् ( ४० )—यगुर होना। हत्या । एक्ट्रे—हुन्। बह्—राष्ट्रित

कुर-अशेष्यत्।

## शद्रीहिब्यत्, अप्रोच्यत्। , —कृष् । प्राथि — शायी । सामि । सूर्य न । विद् (१०)—हाह करना। हुद्धात । जुट्ट —होहिता, दोष्पा, दोहा।

## इन्नी—हमुक्तिर्

| 319 | । फिड़ांन , फ़िड़ीन — इक्ट | । नीष्ट्रम ।        | ानाम हो जान-(               | ंन्या ( प॰ |
|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
|     | मजेहुडू }<br>फहुडू }       | हड़ेहुड }<br>इहुड } | इक्टि                       | 20 do      |
|     | 325                        | દેવેદ્રા:           | ফ্রীফিছ<br>ক্রিট্ট<br>ফ্রিফ | но йо      |
|     | :5355                      | देवेहतः             | इिम्ड                       | of or      |
|     |                            |                     |                             |            |

-निश्चात, नंद्यति । आशी०-नर्यात् । बृङ्-

#### अनिशिष्यत्, अने दयत्।

#### । जास्त्रीत । आशी०--नृत्यात् । नेस् ( do )—नाचना । कुथनि । बुर्—नित्ता । बुर्-निर्मि नाशित् } हरूह } र् संसद्धा 20 do र् अर्ध्स रे ननाश माश्रीह रे हुंक्त है ० है ० स. नेश <u> प</u>्रश्रही: र अधिष प्रक देव स्थार नुश्राधः नुर्धाः पराह्मभूत-लिङ्

ड़िक

वर्ववर्षः

प्र० ते व्य

चर्चि:

| विस्तर्पि ।                                             |                         |                          |            |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--|--|
| क्ष्य (do)—वेयना । विष्मित बुट्-स्यहा। बुट्-स्यस्य। क्ष |                         |                          |            |  |  |
| Į                                                       | इ अवुत्सावाम् अवुत्सद   | હોર્ગ્રહ                 |            |  |  |
| स्तव । खिड—बेबेस ।                                      | रसीट । सृह् – यया       | 5ofisik                  |            |  |  |
| । किम्मार्थ-इकु । हिं।                                  | १। बैस्तवे। बेह्—इ      | काक माङ् <u>क</u> म—(०   | વેતં (ગ્રા |  |  |
|                                                         | । डीम्म्स्य डीम्भ्रं    | क्र नीमष्ट               |            |  |  |
| अमंताथास् अमन्द्रम्                                     | ्रयमंसव अमंखाः          | अमंसावाभ                 |            |  |  |
| क्तमेष-्रेष्ट । रिनिर्म                                 | क्तार्क क्सइन्डी        | । अमें म                 |            |  |  |
| —०पिष्राष्ट्र। किम्ज्रेस—्डा                            | छ। किम—इ्छ। किम्        | म । गम्क्रमम्(०          | मज् (आस्म  |  |  |
| असम्ब                                                   |                         |                          | <u>—26</u> |  |  |
| ममीस्घ }<br>हिस्स                                       | हमीस्ट }<br>हमीर्ह }    | mkp }<br>nkp }           | 20 do      |  |  |
| нкр }<br>нк }                                           | :धुमक्ष<br>:धुमक्ष      | फ्मीस्ट }<br>फ्मीर्स्ट } | 40 Ao      |  |  |
| :BKF }                                                  | हमसवः<br>हमस्ट <u>}</u> | वश्रास                   | 0g og      |  |  |
|                                                         | ड़की                    |                          |            |  |  |
|                                                         | धार्य ।                 | rkofigue                 |            |  |  |
| । हीक्सिस—डुकु । ।                                      | क्रमीस—ड्रह्म । हीष्ट   | सह । क्रमहे(             | (op) Fre   |  |  |
| । ज्ञीफड़्,धृतीम्छ                                      | अनिविधाम्               | <b>ज्ञानम्</b>           |            |  |  |
|                                                         | खिदः                    |                          |            |  |  |
| मन्तिस                                                  | ननृतिव                  | यसर्व                    | 20 A0      |  |  |
| नर्नेय                                                  | <u> </u>                | भनिविध                   | of off     |  |  |
| ण्रान्द्रीक्टी ]                                        | नगर्भ स्थापन            | *                        | ลร์ล       |  |  |

Į

-----

ì,

|                                             | भू होता होता है । इस स्था है कि स्था है कि स्था है । इस स्था है कि स्था है । इस स् |                  |                |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| म्बर हैं ( <b>ग्निकाक्</b> मी स्र           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कि एक छड़-।      | इ भ ६          |  |
| 1.0                                         | ार्काह्य ( भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )                |                |  |
| । विद्—अहवर् ।                              | भाद । जिर्जहर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | əz—ofiriz        |                |  |
| । तीक्षभिष्ठ—इक् । किंध                     | किप्ता स्थाप्त । क्षेत्र —इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । गिड़ मिन्न     | <b>Éd (do)</b> |  |
|                                             | । बिर्डअधुवीर् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इर्मि—ड्राजी     |                |  |
| । । आशी०—सीव्यात् ।                         | जिल्ला हुन । भिष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | निमा। सीमा       | (प॰) हेम्री    |  |
| मेनेय । बुङ—असियत् ।                        | न्द्राह्य । जिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मे— ofignæ       |                |  |
| । १इसि—इक्ट । कीएम्सी                       | । ार्माङ काम्माक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,ाम्ज्रे क्रिंग, | ०म) द्रामी     |  |
| । विद्—अञ्चवर् ।                            | गत् । निट्—ग्रयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आयी०—शुर         |                |  |
| रीर्व (त०)—सेंखना । जीव्यामा । विद—जीव्यामा |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |  |
| अन्तर्धित                                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अश्वध्सिस्       | 20 20          |  |
| अंदर्गा य                                   | श्रन्तायम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अन्यास्सीः       | 40 do          |  |
| अन्तरिः                                     | <u> अन्त्रीयार्</u> स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अब्सात्सीत्      | ये वे          |  |
| सामान्यभीय-खिङ्                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |  |
| मधीनीन                                      | <b>म्योग्ने</b> म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विद्याध, विद्य   | 20 Ão          |  |
| घनिष                                        | स्त्र विविध्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विव्यक्षियः' वि  | H0 A0          |  |
| :धृनिनि                                     | :क्रुडिंग्डिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विद्याह्य        | ય૰ દે          |  |
| वरासभैय—खिर्ह                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |  |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~~~~~~~          | ~~~~~~         |  |

१५३-इस गण की प्रथम थातु सु ( रस निकालना ) है, इस कारण इसका नाम स्वाहि पड़ा। इसमें ३४ थातुष् हैं। यातु थोर प्रस्थ के बीच में इस गण में युत्र ( सु ) जाड़ा जाता है। उदाहरणार्थ-सु+सु+ते= सुस्ते आदि।

( ब्रह्म-सार्व + ड्रास्ट्रिस )। मिरा किया वाह से के यूर्व कि कि कि कि कि कि कि कि किया वाता मोदा नावा हैं, ( नेसे—स+स+वः=स्वतः, सन्तः अथवा सुस

ड़क-नामक्त

而中一,即降(春) क्रियम् र नींचे दस गण की मुख्य र आतुष्यों के हम दिये जाते हैं।

आहार-लाइ अस्मितः आध्येतः 20 do Hillik आमेथ talk. plikir Ho Ro ज्ञामुब<del>ि</del>त अस्तियः do do Hilkir

श्रामोत

্ৰুচনি পিনি साम्बाम PIEHIK 20 do नामिमार अध्यिव आत्वेवस अस्तिह но до अधित्वेची HIDENK

आध्येवास आध्येताव शास्त्रवास 20 A0 आस्त्रगात आत्वेबायर्स अन्तिनाः Ho do જ્ઞાત્વેલ: आर्प्तवादार्स आध्येवात् do do

irire

40 Bo

do do

do do

आसीवर् आखिवास मामाद अन्यस्यक्ष्यं —खङ्

अध्येवस

कि हि

| :फ्रनी ;:फ्रिमी            | :इन्ही (:इस्हि  | मीकिनी          | 20 Ao          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| मिने                       | :फ्टिम्         | ं शिक्ति        | स० ते०         |
| ह्माञ्च                    | :हिन्तु         | <u> शिक्न</u> ी | do do          |
| •                          | , उक्त-क        | <del>нЪр</del>  |                |
|                            | क्रिमेर्ड       | eb.             |                |
|                            | किरम डिकड़—     | 평()             |                |
|                            |                 | <b>25</b>       | ŧ              |
| शस्त्रम्                   | श्राद्धवास्     | आस्थर           | - 50           |
| :भिक्षा                    | श्राव्यध्यामं इ | श्राव्याद       | —र्गाष्ट्राम्ह |
| <del>इन्स</del> िक्ष्म्याः | જ્ઞાત્લવવુ: ક   | क्रीफ़गास्      | - 200          |
| :अध्यादः                   | इ ग्रिक्ताह     | श्रीत्या        | <u>—30</u>     |
| Hible                      | e elhik         | आवस्            | 20 Ao          |
| हिमास                      | आवसर्य ह        | સાવ:            | स० वि०         |
| FPIR                       | श्रावधार्स      | क्रापत्         | ao ão          |
| •                          | कि—धिस          | स्रोम्रोह       |                |
| मगीास                      | ह्मीास्ट        | PIR             | 20 20          |
| PIR                        | સાવદ્ય:         | ष्रभीष्ट        | स॰ ते॰         |
| :શાહ્                      | आवधः            | PIR             | og og          |
|                            | ,डिन्ही—हिं     | क्षक्रिम        |                |
| જ્ઞાત્વેમ                  | श्रायुव         | श्राप्तवर्स     | 20 do          |
| 958                        | ग्रह्मे ग्र     |                 | स्वाहिगण् ]    |
|                            |                 |                 |                |

शु-- ०प्र ० । <u>ए</u>

| o Ring be        | Y. 10. 10.10     | <b>***</b>              | - <del>5</del> - 44 |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| अर्झुतैः         |                  | श्रचैपीत्               | no do               |
|                  | <u> \$6</u> —6)  | स्मामास                 |                     |
| मध्नीमी          | घष्ट्रीष्टी      | मिना, भिनम              | 20 do               |
| िस्थ             | मित्रातः         | विनिषिय, विनेय          | 40 Ao               |
| :फ़िकी           | :हफड़िन          | चित्राध                 | as do               |
|                  | 11               | ents                    |                     |
| माञ्चीनी         | <b>म</b> म्मीमी  | विकाय, जिक्स            | 20 Ao               |
| फ़िनी            | शिक्तश्र:        | <b>थके</b> नी फ्रांकिनी | स॰ दे॰              |
| :हिम्म्]         | :हाफ्क्टी        | शकानी                   | zo Zo               |
|                  | ड़िक्            | <b>ह</b> फ़्क़िंग्र     |                     |
| म्मनीष           | अस्टिच           | थ्राज्ञियस्             | 20 do               |
| अचित्रत          | अन्विवस          | श्चित्रः                | 40 Ao               |
| अस्तिन्त्रस्     | श्रवितुवास्      | अचिनोत्                 | no do               |
| अनवायमध्य न्यद्ध |                  |                         |                     |
| विवेदास          | <u>चित्र</u> याव | माम्हरी                 | 20 20               |
| विस्ताध          | चिनेवाधम         | :फिहुम्।                | 40 do               |
| :हिस्सु          | मानाम्हर्म       | <u>जिन्नाय</u>          | to do               |
|                  | ्रकृष्           | तिलम                    |                     |
| मारुमनी          | <b>सित्रवाय</b>  | निकन्दी                 | 20 20               |
| <u> विस</u> य    | महाहा            | हम्।                    | 40 Ao               |
| निस्ति           | माठहरी           | र्हाम्मी                | to do               |
|                  | STE              | IBIK                    |                     |
| ्राष्ट्रीकः ]    | संबंध सीवान      |                         | =}8                 |

. .

| अधिन्त्रव                 | भागान्नमीह             | अस्वियेव             | Ao Ao                   |
|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
|                           | यर्भय—अङ्              | <u> </u>             |                         |
| डीमिन्निन                 | क्रीम्ह∓मी<br>इस्मे    | क्ष <del>िन्ही</del> | 20 do                   |
| मिह्यदिस                  | मित्राथित्             | :।छिन्न्ने           | स० वि॰                  |
| म् <del>राव्य</del> ित्स् | <u>सिन्द्रीयाताम्</u>  | मिह्नमी              | No Ho                   |
| -                         | ्र इशिधि               | भ                    |                         |
| ईमाह≂ <u>न</u> ी          | हिमाव <u>क</u> ी       | <u> चिनवे</u>        | 20 Ao                   |
| चिनस्वस                   | <u>चि</u> स्त्रीर्थास् | चित्रेख              | 40 Ao                   |
| माप्तहन्ही                | माठाइन्ही              | माहहमी               | og or                   |
|                           | बा—बार्ड               | lk.                  |                         |
| ईम्म्ही ,ईमह्ही           | इन्न्म 'इन्ह्म         | <del>विक्त</del> ी   | 20 A0                   |
| <u> चिर्</u> येक्ष        | हि <b>।</b> इन्हें     | <b>व्हर्म</b>        | स० २०                   |
| <b>किन्मी</b>             | हाइ <b>इ</b>           | <b>व्हिन्</b>        | но до                   |
|                           | मान-लाह्               | कृष                  |                         |
|                           | सिनेपद्                | is.                  |                         |
| अमुब्बर्स                 | अमुख्यप्रास            | अमुलय                | <u> - `````````````</u> |
| नीवासः                    | मान्नाम्               | चीवार्               | —०गिट्राम्ड             |
| . मुख्यस्य                | र्वध्ययः               | मुख्यप्रि            | 320                     |
| :ज्ञार:                   | ग्रिप्त                | 105                  | <u> - 30</u>            |
| श्रमुल्स                  | र्यमुख                 | अमुवर्स              | 20 20                   |
| अमुष्ड                    | अमुदर्स                | :फिर्म्ह             | स॰ तै॰                  |
| 888                       | ग्राम्नी ।म            | 府                    | स्वादिगण                |
|                           |                        |                      | _                       |
|                           |                        |                      |                         |

| अनुत्यन्ध               | अनेलेताम्                   | श्रमुलाय        | <u> હાર્</u> ક્ |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| हरिष्ट                  | क्राक्तामिक                 | , ड्रीफ्रे      | -offense        |
| नेकान                   | नुजनु                       | नेव्यते         | —इंध            |
| :आर्क                   | ग्रिकि                      | न्धा            | -30             |
| ज्ञास्ट्र               | <b>डीहर्ग्स</b>             | शिक्ष           | 20 do           |
| अर्वस्यर                | स्राधास                     | अनुद्धाः        | स्० द्व         |
| क्रम्हरू                | शनेपातास्                   | अनुद            | 40 do           |
|                         | ्रकृत-धर्                   | 肝肝              |                 |
| इमस्त्रीमी              | ई<br>हम्मे<br>ह             | <u> फिल्म</u> ी | 20 20           |
| हशस्त्री <del>ह</del> ी | शिष्टमी                     | र्वास्त्र क     | H0 A0           |
| फ़निन                   | <b>जिल्ला</b> चे            | िन्द्र          | no do           |
|                         | lbbs                        |                 |                 |
| विभियमहे                | चिक्सिवह                    | िसम्            | 20 20           |
| <b>डिश्क्नी</b> डी      | विकाश                       | र्मानी          | स० त०           |
| <b>कृष्क</b> ि          | <b>जि</b> ष्मि <del>न</del> | र्फ़्नी         | In Ao           |
|                         | क्रिय — विद्                | क्रिम           |                 |
| द्यीम्नमीष्ट            | ही <b>द</b> =मीष्ट ¯        | लीमिष           | 20 20           |
| प्रकारित्रसम्           | माधाः                       | शक्रमुद्धाः     | 40 Ao           |
| णम्हीकः ]               | मार्गि स                    | ÞĿ              | ৪১০             |
|                         |                             |                 |                 |

|                | <br>         |
|----------------|--------------|
| प्राच्नी । एती | .[ फ्राइंगक् |

og og

20 Ao

स॰ ते॰

as do

20 Ao

Ho do

of ok

20 do

Ho 20

oh ok

20 do

40 ao

do go

विवर्ध

Hemek

अर्थेगीत्

:IDBR

र्वतिनार्सः

र्वतीवाः

र्वतीनार्व

वृष्यवान

ne

ह्याव

स्गिर्मि

Pilips

## 15pkks

इमिन्डेरिक । व्याप्त

उक्त-नाम्रह

ह्यादि

विविश्व

वित्रः' वेतवः वित्राः' वेत्राः

क्रिकार्त

五四日:

क्रीतिश्र

उक्ति-क्रिष्ट

इत्ययास

इतियस

माम्ले

<u>किधिविक्</u>

वश्यः

अर्धियम्

સર્વેતિવાર્સ

र्वेतीवार्व

र्वतनायम

र्वत्यतात्रास्

इला—निभूत—जिङ्

अपद्ययमीय प्रदः

**न्नि**म्प्र<u>कृ</u>

858

अर्वेशय

अर्थवर्

र्वतिवास

र्वतिनाय

इतिते:

र्वतवास

કેલિવ

सर्वेतिन, सर्वेपन अर्वेप्पन, अर्वेप्पन

વર્ધ :

|                                      |                            | •                        |             |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--|
| <u>इ</u> स्डाम्हे                    | ईमाम्प्रह                  | FOF                      | 20 do       |  |
| र्वेतिस्त्रम् ।                      | <u> ईतवाक्षास</u>          | र्वतित्व                 | स० दि०      |  |
| क्रवनताम्                            | कृष्यायाम्                 | र्वतिवास                 | 20 do       |  |
|                                      | इर्गि—ग्रह                 | lks                      |             |  |
| इसम्हे,इसमुहे                        | ईस्प्रेट 'ईस्प्रिटे        | हेग्ड                    | 20 20       |  |
| ह्यक्रहे                             | होहरुहे                    | कृष्णिक                  | स॰ दि॰      |  |
| कुरुकु                               | क्षवाने,                   | हिलाई                    | 40 Ao       |  |
|                                      | मन-लङ्                     | t <del>∫</del> FP        |             |  |
|                                      | इर्मिकाम                   | 8                        |             |  |
| अवधिष्यन्<br>अवधिष्यन्               | भाराज्योग्य<br>भाराज्योग्य | श्वनीत्यत् ।             | —,হক        |  |
| :माम्हा                              | माक्ताम्ही '               | <u>ज्ञाम</u>             | -ofigire    |  |
| म्हेल्य <del>ित</del><br>स्रीध्यक्ति | ्र विस्थतः<br>( वरीव्यतः   | हीक्रिमें }<br>हीक्रिफ } | <u>— इक</u> |  |
| :प्रकी<br>सिवार:                     | a }                        | ग्रिम }<br>ग्रिम         | 30          |  |
| मग्रीक्ष                             | अवारित्व                   | श्रवारियस्               | 20 20       |  |
| इन्ह्रीहरू                           |                            | :ग्रिक्ष                 | 40 Ao       |  |
| :ध्रिमिक                             | ह माञ्जीाहरू               | श्वमारीव्                | do do       |  |
| सामान्तर्भय-बिर्                     |                            |                          |             |  |
| मधीह                                 | <b>म्रा</b> म              | क्रिक भीहरू              | 20 20       |  |
| 755                                  | वधतिः                      | फ्रीहरू                  | भ० ते॰      |  |
| . [स्वाहिगण                          | नागर्छ।                    | <u>+ÞÞ</u>               | 855         |  |

| श्रवेवावास्          | अर्देय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | og og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र्यया                | ß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अवरीव्यहि            | मीरिम्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अवरीवाशास्           | अवरीहा:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ho do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माठामिक्रमङ          | अविशेष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | no do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lb                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u> इी</u> ह•प्रीहास | भेशिम्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माधारमिहरू           | :18शिकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माताम्रीहरू          | अविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | of or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यभूत—लुङ्            | नामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वर्धवर्              | र्घ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| গ্রিচ                | वर्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स॰ ते॰ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>किम्म</b>         | वय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | og ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ड़ाजी—त्रुस          | न्तर्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ज्ञीकप्रहुष्ट        | इमिहिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 Ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अर्धेतवात्रास        | अर्वेताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माताव्यकुष्ट         | अर्वेलय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | но 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मन्य-वदः             | अंगदाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| डीविककु              | र्वस्थीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| र्वतद्यवाशास         | इत्वीधाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | но до                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मुख्नीयात्तम्        | क्षिकृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | no do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>्रकानिक्षा</u>    | 빙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्वादिगर्या ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | माठाकिक<br>कृषनीयास्<br>कृषनीयास्<br>कृषन्तास्<br>माठाकुळ<br>माठाकुळ<br>कृष्णासस्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णासस्<br>कृष्णासस्<br>कृष्णासस्<br>कृष्णासस्<br>कृष्णासस्<br>कृष्णासस्<br>कृष्णासस्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष्णास्<br>कृष | माधापिकपुर शिक्षित्र शिक्षित्र स्वित्र स्वित्य स्वित्य स्वित्य स्वित्य स्वित्य स्वित्य स्वित्य स्वित्य स्वित्य स्वित् |

•

| <u> शक्वीवन्य</u>            | यान्ययास्                           | <b>जिन्हार</b>              | do do               |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                              | इकि—ोहा                             | 陸                           |                     |
| ग्रक्वेसः                    | रावसिव:                             | मीकिए                       | 20 do               |
| र्यावस्थित                   | :REPIL                              | भीकिए                       | Ho 20               |
| यक्वेदिन                     | शब्बिय:                             | <b>जिक्ति</b>               | य० वि               |
| वर्द्धवन्तर                  | डिबयस                               | PFFFO                       |                     |
|                              | ड़क्ल—नाम                           | <u>5</u> 5                  |                     |
| •                            | शर्य-स्वया                          | (E)                         |                     |
|                              | रिक्रमें पड़ी                       | b j                         |                     |
| ् अविरिध्यन्त<br>( अविरिधन्त | मार्कानेहरू }<br>मार्कानेहरू }      | स्थानेत्यत्त<br>स्थान्यस्य  | <u>—'&amp;&amp;</u> |
| हमीग्रीह }<br>हमीग्र्        | मान्त्राष्ट्रीव }<br>सान्त्राक्षाम् | विभीह<br>हेर्गुह            | oftense             |
| हन्मन्त्रीह }<br>हन्म्यि     | 662715 }<br>66065 }                 | र्ह्मान्त्र }<br>ह्म्म्यूरे | <u> </u>            |
| मितार<br>इतिवार:             | (ਮਾਰਮੈਂ <b>ទ )</b><br>ਜ਼ਿਲਮਿੰਝ )    | ान्त्रीह }<br>तन्त्रिह      | <u> </u>            |
| अर्वश्मिष्ट                  | अर्वस्वधि                           | श्रश्चित                    | 30 Ao               |
| वर्वस्यम्                    | अर्ववाताम्                          | वर्धताः                     | स० ते०              |
| , प्राहिता ]                 | नागाई म                             | ph                          | 858                 |
|                              |                                     |                             |                     |

शवयितः

राष्ट्रवास

शबनेप

मान्त्रमाताम्

PIERIF

शक्तेतम्

্ডনিথিনি

- जन्म नार्ष

भी।इक्षाप्र

शक्ताह

20 Ao

20 do

स्० दे०

|           | इन्नी-न्स्             | <u> जि</u> रुम     |          |
|-----------|------------------------|--------------------|----------|
| अर्थवर्धम | अंशक्येव               | अध्यक्ष            | 20 20    |
| अध्वयेत   | अध्यय्यस्              | अशक्नीः            | 40 A0    |
| अधन्यन्   | अधन्त्रवास             | <b>क्रिक</b> क्रिक | no Ao    |
| ě         | <u>यगर्भय – वार्</u> ड | क्रमस              |          |
| राक्वेदास | त्रीदम्याव             | र्धावसंवास         | 20 20    |
| शक्वेताय  | शब्बेनायम्             | शक्त्रवाः          | स॰ दे॰   |
| 858<br>   | ज्ञान्ने १             | 南                  | [ நுஷித் |
|           |                        |                    | •        |

|          | कृष्टि - धेर     | speltilfs          |       |
|----------|------------------|--------------------|-------|
| मकीष्ट्र | <b>इन्हो</b> ड़ि | श्राशीक, श्राशक    | 20 do |
| कद्रि    | शुक्रशि          | ग्रीस्थ्र' वादास्थ | ±0 Яо |
| :कृष्टि  | अकतः             | र्थाशिक            | no do |

| *11351E | Kersere   |   | فنتجتب   |        |
|---------|-----------|---|----------|--------|
| अशकास   | श्रयकाव   | • | मुकार्यस | 20 Ao  |
| अर्थक्त | अधक्तम्   |   | अश्रमः   | स॰ दे॰ |
| अधासम   | अराक्ताम् |   | श्रदाकृत | og ok  |

| प्रशिष्ट्राष्ट्र | शस्त्रव: | घीफ्टाइ | <u> </u>    |
|------------------|----------|---------|-------------|
| श्चार            | शिकाष्ट  | विकार   | <u>— 20</u> |
| श्रयन्यस         | श्रयाकाव | अंशक्स  | 20 Ao       |
| DIL DES          | Muhibe   | *th124& | 40 80       |

श्रीधियार्

विकार्य

<u> છેટ</u>ું \_

आधारह

# णान्द्रीहित् हे )

अर्थार्द्यवास्

शक्यास्यास्

अशहतन

शक्ताम:

र्जीष हार । ई प्रैहार थरे? में छड़ । ई फ्राम्झीकृत मान किछड़ ई हिन्द्र (राजान्द्रम गर्धा सास सास स्ट्रिस (पीडा पहुंचाना) है, इसी

गम्हीद्रह ]

प्रस्प के बीच में इस गण में श् (अ) जोड़ा जाता है। म्बाहिगण म

ाष्ट्र १ तीरापी=ती+स+रू १ 6प्रद्यी=6+स+स्र निष्ट्य भिष्ट त्रिपेक में ज़ीक्य ही में सिष्ट्र क्राफ्डीक्य क्रिक्स में जीक्य

हैं निई **ए** शास्त्र नीएक में शीश्त ग्रॉस

। हैं शिह ऐंडी क्य के एसिया संस्कृत साधि हैं।

15pppte

तुर्—पृोडा पहुँचाना

र्मिन्रज्ञ 🗸

ड्राज-नामंत्रव

 30 दी
 विदेश
 विदेश
 विदेश

 40 दी
 विदेश
 विदेश

 40 दी
 विदेश
 विदेश

 40 दी
 विदेश
 विदेश

র্গনি—াদ্লাছ

नाइह

20 do

स॰ वै॰ वेडवार्य वेडवर्स वेडव स॰ वै॰ वेडवार्य वेडवर्स वेडव्य

ું વેંડોક

तुद्धाम

प्राप्नवी । फ्रही

[ फ्राम्झाइह

850

|                     |                         | । जुङ्-अवीत्यत् ।                          | <u> य</u> त्साट  |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| — ०िएम । हिस्स      | कि—ड्र्क्ट । छाज्ञी     | । :प्रमृष्टि गिमिष्ट<br>। स्थाप्तरूष्ट—इक् | ेड <u>च्याया</u> |
| डीम्भेट्राह         | डीह्माहरू               | मग्रीहार                                   | 20 30            |
| अपिदृश्वर्स         | अवैसाम्राम्             | अधिवाः                                     |                  |
| कस्त्रेतृष्ट        | श्वत्सावाम्             | अर्थेय                                     | Ho Ho            |
|                     | 3 <u>0</u> — <u>1</u>   |                                            | ao do            |
| 20.216              |                         |                                            |                  |
| ईम <b>डी</b> क्र    | <u> वृ</u> च्चे हिन्हें | ទុំភូភូ                                    | 20 20            |
| मुहिद्ध             | क्षेत्रध्ये             | <del>စုန</del> ှို်င်စိ                    | स॰ दि॰           |
| <b>५</b> न्नी हु हु | वृद्धेदा                | बुँबुँड                                    | न्य दिव          |
|                     | इल-हिं                  | 肝疗                                         | - M - M          |
| श्रहेशमध्           | अत्रुवावि               | बर्धेंड                                    | •6 -•            |
| अपुदस्वर्म          | अयुद्रेग्रास            | अवेदधाः                                    | 20 A0            |
| <u>સવૈદેન્</u> ય    | मार्क्डिक               | अवेदेव                                     | Ho Ao            |
|                     | ্ভল-চ্চু                |                                            | य० वि            |
| 6                   |                         |                                            |                  |
| <b>डीम</b> ई हु     | <del>डीवर्</del> ट्ट    | क्रुक                                      | 20 20            |
| येंद्रध्यम्         | नुनावास्                | વેકુંશાઃ                                   | Ho 30            |
| मुक्रेस्            | व देशवास्               | वैद्य                                      | no do            |
|                     | ड़की घीर्छ              |                                            | -0 -0            |
| हुमाइहु             | हैं<br>इस्कृ            | . <u>2</u> 2                               | 20 20            |
| विदह्नर्स           | युद्रशास                | स्टिन्                                     |                  |
|                     |                         | EEEE                                       | 40 do            |
| <u>वैदःधार्म</u>    | मार्क्ष्                | मार्क्स                                    | do do            |
| MA                  | ड़ार्काहा               | le le                                      |                  |
| क्रान्झाइट ]        | नागि मा                 | <u> </u>                                   |                  |

20 ão

40 do

oh ok

20 do 40 do 40 do

20 Ao

но до 20 до

20 20

स० दे०

20 do 40 do

oh ok

of ok

इंतुत

इमेविय

| ~~ | ····               |
|----|--------------------|
| :8 | ज्ञान्त्री । एत्री |

| •                     | •                  | •                 |  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| :£}                   | ईवय:               | र्वत्र            |  |
|                       | इक्ती – त्रुस्क    | ı£р               |  |
| मेहच्याम              | र्वस्थान           | वुंद्धेस्         |  |
| जुन्छय                | र्जन्छेयर्स        | में हों           |  |
| र्जन्छन्              | र्दुब्ह्यमर्       | र्वेड्छेर्य       |  |
|                       | ग्रवनभूत—लङ्       | अंगर              |  |
| महन्द्र               | र्घट्येव           | र्द्धनर्स         |  |
| <i>ई<u>न</u>्छे</i> य | इन्छेपर्स          | इन्छ:             |  |
| इन्युत्रः             | इन्बेवास्          | <u>इ</u> न्हेर्य  |  |
|                       | <i>-</i> ङाहोहीर्ह | }                 |  |
| माछन्द्र              | ईब्छेवि            | मीक्ट्रम          |  |
| <u>ई</u> न्छेपु       | ई-छेपर्स           | र्द्यक            |  |
| हिन्छ न्त्र           | ईन्छेवार्स         | ई-छेत्            |  |
|                       | ड़ार्ह-ाह्ना       | tis .             |  |
| इन्छास:               | ईन्छोतः '          | मी।हन्ह           |  |
| र्घटित                | र्द्रश्वेतः        | मी <i>ख</i> न्द्र |  |
| इब्छेभ्य              | र्यस्थितः          | इन्छेपि           |  |
|                       | ड़क-नाम्ह          | Þ                 |  |
|                       | ।हन्द्र। करता      | - Ed-             |  |
|                       | े किए विस्कृते     |                   |  |
|                       |                    |                   |  |

**म्भे**ड्र

ईवर्त्र:

ममीड्रे

Ρĝ

८५६

| 0 0                       |                            | - 6                           | -4-4 Q  |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| । क्राञ्चीर्              | वंद्र-                     | इत्यात् ।                     | ०धिहारू |
| :मारूग्रेग                | वृतित्यविः                 | मीक्किग्री                    | 20 do   |
| र्वात्यक्ष                | वीवव्ययः                   | मुक्तिम्                      | но до   |
| <del>त्र्नीक्र</del> मीपृ | :500मे                     | त्रीक्रमीय                    | do do   |
|                           | इक्-फ्रिम                  | क्रामास                       |         |
| ्रित्यास्मः<br>( वहास्मः  | ्रशितास्तः<br>( युरास्तः   | मग्रीक्रमीय }<br>मग्रीग्रम् } | 20 do   |
| ्रहास्य<br>१ तहास्य       | : १५६१द्धाः<br>१ दहास्यः   | मीहिमीरू }<br>मीड्यू }        | म० दे०  |
| :អភមាិ្រ }<br>;সន្ទភ្     | रिग्रहमीयू }<br>ग्रिगञ्ज } | ाइमेर्ट }<br>१३५ }            | io 20   |
|                           | ट्रक्ट-फिनिम               | ज्ञयद्यय                      |         |
| वृतिस                     | ह्यमूर्य                   | वेषियस्                       | 20 do   |
| डमेर्                     | मुडगोर्                    | र्वन्धः                       | но до   |
| ज़ेमित्र:                 | व्रीवटास्                  | इंफिर्                        | 20 do   |
|                           | भुत-लुङ्                   | नामान                         |         |
| णम्हीाड्ड ]               | माग <i>िं</i>              | र्मिं                         | સર્ગંગ  |
|                           |                            |                               |         |

१५५—तुदाहिगण की अन्य मुख्य धातुओ की सूची। इत् (१०)—कारना । इन्ति । बुर्—कतिंता । बर्-कित्ती । आयो०—हत्यात् । ब्रङ्—अमिधेव्यत्। बिर्-चक्ते चक्रततुः

चकुतः । सुकून - कुम् । सुरू - कर्योत् । सुरू - कर्यो, कर्या सुरू - कर्योत् । सुरू - कर्योत् । सुरू - कर्योत् । सुरू - कर्योत् । सुरू - क्योत् । सुरू - क्योत्

सकस्पेत्, सकस्पेत्, सकस्पेत, सकस्पत्। लिट्—चक्पे, चकुपे। खुङ्—अकाचीत्, सकादीत्, सक्त्यत्। सक्त्रः, सकुचत्।

कू (प०)—तितर बितर करना। किरति। जुट्-करिता, करीता। जुट्-करिव्यति, करीव्यति। आशी०—कीयति । लुट्ट्-अकरियत्, अक्रीव्यत्। जिट्-चकार् चफरतुः चक्रहः। चक्रिश। लुट्ट्-

गू (५०)—निगवता । जिस्ता निमर्स निमर्स तथा गिवाने (०४) पू । जिल्ला, गिलिंग । गिरिंग, गरीता, गविला, गविला, गविला —-शियाह । जिल्लान । गिल्लान । गिल्लान । जिल्लान । जिल्लाम । जिल्लान । जिल्लाम । जिल्

त्रुट्ट (४०)—दूर वाना। त्रुटी । व्युट्ट त्रुटिता । व्युट्ट त्रुटिश वित्रुटिश व्युट (४०)—दूर वाना। त्रुटी । व्युट्ट व्युटिश वित्रुटिश वित्रुटिश

तुत्रहेशुः तुत्रहे । वृष्ट्-श्रृत्रहोत् अत्रुदिसम् अत्रुदिशः । भिन्न । युष्ट्-मया । युष्ट्यः युष्ट्ये । वृष्ट्-मया मयाम् — जुष्ट् । वृष्ट्-मया । भागो०—पुरुष्ट्यात् । जुष्ट्-

I Prakk

## ड़की—हरूकार्र

| - •               | •                   |                           | <del></del>  |       |        |
|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------|--------|
| रेम्नी<br>सस्     | सम्बद्ध             | £                         | सेसेड        | ã°    | ) E    |
|                   | इफ्रिक्साइ, आसमेपर् | जी— <del>हरू</del> कार्रम |              |       |        |
| सिसीचम            | मुनिव               | £                         | <b>चिमोच</b> | 30 a  | 2      |
| सिस्य             | सेन्द्री:           |                           | मिर्मि       | do do | ) H    |
| <b>444:</b>       | सेन्द्र:            |                           | सिमान        |       |        |
|                   | इएमिग्रम ,ड्राही    | - हम्हार्रम               |              |       |        |
|                   | त् अमोस्यस ।        | क्रामार—इक                | मुशुद्ध      |       |        |
| जाशी०—सुस्यात     | । किम्जीम कीम्ज     | मि—डक्न । किर्            | H—55         |       |        |
|                   | हरि। स्बिहरि : ध    | -                         | •            | (90)  | fia    |
| 1                 | नेत्यत् अमेलियत     | ोिम्फ <i>—</i> इक्ट । इ   | भिक्तियोध    |       |        |
| जाशी०—मिल्यात     | । किम्मिक की        | ज्हिं—क्रु ।              | मेबिता       |       | ,      |
| निवयत । बुट्-     | म्ह माहामहीक्ष      | ञ्जीम्छ । :               | प्रजीमिष्ट   |       |        |
|                   | क न्या । वह - अ     |                           |              |       |        |
| मजीमीमी ज्ञी      | निमी किम्मी। कर्म   | ोमो :ष्टब्मीमी            | ध्किमिमी     |       |        |
| :कृमीमी :कृष्णिमी | वते । जिर्-मिमेल    | मि जीहमी । ग              | कर्मी—(      | 0E) Ì | ज्ञाभी |
| Halkk             | Faltk               | मिर्गाहम                  | <u> </u>     | o A o | 2      |
| अवीद              | अधोटर्स             | स्यादीः                   | i            | o do  | Ħ      |
| শ্বগ্ৰ গ্ৰ        | अग्राद्धाम्         | इतिया                     | È            | · 20  | h      |
|                   | कृष्यि—धेरे         | हनामा <del>ह</del>        |              |       |        |
| முநிந்த ]         | नागां =             | महम्                      | ~~~~~~~~~~   | ś     | เลล์   |
|                   |                     |                           |              |       |        |
|                   |                     |                           |              |       |        |

इंस्निस्स

सिर्मगत्र

३० वे॰ सेरी

40 Ao

र्म्होह्ह

क्रमनी सम्

क्ष्मीमुम्

## <u>त</u>ुदादिग्रम्

असैवाव असिवास 20 वे० असेवस असेन्य असेवधर्सः स० ते० असेवः असिवर्ध असेववार्स प्रकृतिक अभिवर् सामान्यभूत – लुङ् , परस्मेपद्

सामान्त्रभीय-खिद्धं आरमधृतदं

Hearfike असिवाजार्स स० ते० अभेदशः असुवादास् 'असिवय य ते अस्य

न दे॰ विस् असुदमाह असेरबहि

न्द्रह । किनेव : हिनेविष किनेविष । बुद्--आयो०—जिल्यात् । तृब्—अवीवव्यत् । जिर्-विवेख । हीष्रक्षि—इक् । एकोक् - इक् । होष्रकी । तम्कले—(००) कृष्

श्रविपत् । श्रविपत श्रविताम् श्रविपन्त । श्रविप्त श्रविपताम् —कृष्ट । प्रमिष्टीको रिएषोको पिष्टोको । :धृष्टीको :हुएकीको बित्यात्-। बिप्सीर विप्सीयास्ताम् बिप्सीरन् । बिर्—चिन्नेप हिम्छी हिम्मी । जिन्मी : छिम्मी होम्मी । सिम्हि—(ov) पृष्ठी अनेवित् ।

- बुट्-सत्मित । शायी - नवात । बुट्ट-स्मित्मित । ब्रिस्मिन सद् (५०)—दु:खी.होता, सहारा केना, जाना । सीदित "। बुट्—सन्ता । । क्रमिल — अहं । प्रहमं — उत्ता । क्रमिल — अहं । क्रामिल । विद्या (do)—वैसवा । विद्याय । वेड—वेटा । वेड- वेब्याय । आयो०— अजिप्सत ।

Ho edlo do-32

सिहंद निहंस । बिह्—ग्रसदंद असदंवास असदंद । ससाद नेद्व: मेह । मेहिय ससय मेद्यु: सेद् । ससाद, संसद

किमेश । क्रमिस—क्रिक्ष । एमिमेश । दुर्ग स्वापन । क्रिमेश । —इक्री । ङक्षिमं ज्ञाधनमां—ाधार । रिषम् जी*षन्ने*—इक्र । किस-उन्न । महासी नीवन्सी । क्षानि ,क्षानि (३०) व्यक्त

। काम्रीष्ट

नुङ--अवाचीत् अवाष्टाम् । ससीया, सन्छ सस्बर्धः सस्ब । सस्ब सस्वित सस्बर्भ । संस्थाय । जुङ् असब्बर्ध । क्रिड्—समय् सस्बर्धः सर्भवः । र्भ (४०)—उपाया । स्वाध । वेर्ड—क्दा । वेर्ड—सक्वाध । शाज्या०—

अस्यावम् अस्याद्व अस्यादमः वया—अस्यावार्षे अस्यादाम् अस्याबीत् अस्याष्टाम् अस्याबः । अस्याबीः अस्याव्यं अस्यावः । श्चित वर्धश्चीः वस्त्रेया । वस्त्रेया वस्त्रीयाच वस्त्रीयाच । बिङ्--आशी०—स्पृत्यात् । सिट—परपयं परप्रतातु पर्पयाः । परप-१९३१ (४०)—दुना १ स्थापि । सुर्-एपटाँ, एपटा । सुर्-एपपि ।

असीवे : आरं अस्टवर्व अन्दवयामं अस्टवर्व ।

अस्कृहिस्स् अस्कृहिस् । अस्कृतिमस् अस्कृहिस्त अस्कृतिमः । वस्याहम । ब्राइ—अस्केशव अस्याहस्ताम् अस्याहितः। अस्याहाः छतिसुर्गु डाक्रम्य । प्रस्मुर । प्रस्मुर । प्रस्मुर । प्रस्मुर । हिर न्हरू दाकर हुन । क्रायो०—रक्रयात । जिरू पुरक्त प्रस्कार रपुट् (४०)—खुलना, खिलना या फर जाना । स्प्रुरति । बुट्—स्कृतिता ।

-न्जीपना, फड़क्ता, खपत्तपाना, चमकता। स्फुरति। ब्रह्-स्फुरिता। ब्रह्-स्फुरिव्यति। आयी०—स्फुर्योत्। ब्रिह्-ग्रेप्तोर् प्रस्कृत्वः प्रस्कुर । यस्कुरीत्

( ७ ) रमाहिताण स गण की प्रथम भारत हम ( रेन्डिमा, वे

्रें (स्टिन्) हें विकार क्षेत्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत

1万10万亩二万10十支十万十万二万10万十万百1万10万

ग्रस्कृतिसम् सर्कृतिशः ।

नीसे सुख्य मुख्य थातुचा के हप दिखाने जाते हैं। उभयपदी (क) हथ्—रोक्तना

प्रस्मेपर् इक्त-निमिन् हणाह्र

२० देन हेन्सः हन्सः २० देन हेन्सः हन्सः २० देन

SIND

do do .

do do

मिनस्क भाष्ट्रक

ઇક્લોકુલ

| •                        |                              |                  |               |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------|---------------|--|
| '. <del>इनीएउ</del> र्हर | .कम्जार                      | हीह्यार          | <u>~ `~``</u> |  |
| :प्राङ्गार               | ग्रिइपि                      | 1इ6              | <u>—}2</u> 0  |  |
| सहस्राम्<br>१ अर्गुस्स   | शहराव<br>इस्प्रेत्स          | भागित्र }        | 20 20         |  |
| ्रस्थितः<br>श्रमुद्धः    | र अध्यक्त                    | र्यक्रः }        | H0 A0         |  |
| श्वर्यस्<br>अर्थस्यः     | अर्थत् { अर्थत् {<br>अर्थास् |                  | no Ao         |  |
|                          | 1- <u>@\$</u>                | सामान्यभूत       |               |  |
| मधीवृत्र                 | <b>इधी</b> इं                | <b>अधि</b>       | 20 do         |  |
| <u> इक्</u>              | <i>६६</i> नर्तः              | प्रशी <i>रिक</i> | स॰ ते॰        |  |
| :800                     | :धिव्रवेदे                   | र्धात            | do Ao         |  |
|                          | डाजी-                        | परोह्मभूत-       |               |  |
| अर्थन्त्रम               | <u> १३-०</u> ४               | अर्वारम्         | 20 do         |  |
| Bush                     | अधन्देस                      | सहवाः' सहवाद     | но до         |  |
| अर्धनार्थ                | अस्त्याम्                    | अर्वार् अर्वार्  | य० रि         |  |
|                          | त्वाङ                        | अपद्ययम्         |               |  |
| र्मात्रक                 | blkand                       | <u>स्थित</u>     | 20 20         |  |
| <u> धिक्रमीय</u>         | किश्तीयर्स                   | :123-2           | स० ते०        |  |
| :हिन्दे                  | <u>क</u> ्रह्यायार्स         | <u>किस्ताय</u>   | no do         |  |
| ्रञ्जाश्रम               |                              |                  |               |  |
| स्त्राम                  | edale                        | स्थायानि         | 20 do         |  |
| <u> 244</u>              | <u>स्टिक</u>                 | इनीड़            | H0 d0         |  |
| क्राइंग्रह               | चवस झीवाब                    |                  | કર્ક ફ        |  |

Į

5

| ७६४ प्राप्ति । एसी |                          |                     | ह्यादिगर्ण ] |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| ક્ટનાલે:           | इस्यास्त्राम्            | <u>देश</u>          | —∘शिहाम्ड    |
| इत्रिश्चन्         | अर्गस्यताम्              | अध्राध्यत्          | <u>~</u>     |
|                    | संनेपद                   | •                   |              |
| ``                 | न वह                     | वस्म                |              |
| र्यम्              | र्मात्र-                 | <u> </u>            | 0g 0R        |
| हर्देश्य           | हाछ≠≯                    | ₹35=₹               | 40 Ao        |
| हे <b>म</b> उनक    | <u>ई</u> हे इंटे         | 12-03               | 40 do        |
|                    | ड़ार्ह                   | आर्था               |              |
| रन्तवास            | हन्धावास्                | <u>६-दाम</u>        | . og ok      |
| किन्द्रवर्स        | र्यक्राज्ञास             | र्वनेतस्य           | но до        |
| हमाय्यक            | ईनाभफ्र                  | <u>डिफ</u> र        | 20 Ao        |
|                    | ङ्राजीङ्                 | श्रेही              |              |
| म्भिक्ट            | <i>व</i> न्द्यीवासास्    | क्रीयन्त्र          | do do        |
| मुक्तिरिक्त        | क्रियोगास्               | :1शिवन्त्र          | स॰ ते॰       |
| जीमिक्क            | द् <del>र</del> ीक्ष्टिक | र्यात               | 20 Ao        |
|                    | मूत-वार्ड                | अवश्यव              | •            |
| প্রতিধ্বর          | अध्नावार्स               | Ewok                | og og        |
| अधन्दृध्यम्        | अध्नदात्राम्             | <u> 316441</u> ;    | ंस॰ ते॰      |
| द्योग्यन्द्राष्ट   | ही <b>इं</b> डन्ड्रह     | यनीग्रह             | 20 do        |
|                    | ड़िक्-मू                 | <sub>रिक्</sub> रिम |              |
| <u> इंडीक्क</u>    | <b>क्रिक</b>             | <i>विवेष</i>        | ob or        |
| हेउ-,हेड्डिसीहेड   | <i>ई</i> ट्यानु          | <b>व</b> र्षात्रक   | स॰ ते॰       |
|                    | ,                        |                     |              |

,

| :ফ্রেন্              | :इन्ही                 | शीम्ही              | 20 20   |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------|
| फ्रन्ही              | :फ्रन्ही               | म्रीम्झी            | स० देव  |
| <b>क्र</b> ीइन्छी    | : कन्ही                | मीम्ही              | op or   |
|                      | इफि—मा                 | मॅंक्रिक            |         |
|                      | स्मेवह                 | ep .                |         |
|                      | ाम्डाक्र—              | 病 (罗)               |         |
|                      | हिमम                   | te.                 |         |
| अर्गस्यन्त           | मार्कमास               | अरोस्यय             |         |
| हर्गाभ्रम            | माह्यामीहरू            | क्रांमिष्ट          | oficire |
| ईमाम्जार्            | रीस्यावहे              | र्देशाई             | 20 do   |
| र्माध्यात्           | र् <u>श्वित्र</u> ार्ड | <del>डि</del> म्डिस | Ho do   |
| <del>ि</del> रुअर्रि | र्ह्म हे               | <b>किष्मगरि</b>     | no do   |
|                      | इक्र—फ्रिक्            | सामान्त्र           |         |
| ईमग्रहि              | ईम्ग्राइर्             | क्रीक्रि            | 20 do   |
| र्भहास्              | रोद्धासान              | माइ ए               | do 20   |
| :महार्               | िमऋष                   | गृह्य               | 20 20   |
|                      | इछ- फ्रहीम             | अवद्ययम             |         |
| <u> ज्ञीमऋ</u> ष्ट   | शह्मग्रह               | <b>म्रो</b> रह      | 20 20   |
| अर्थवर्भ             | ग्रद्धानाम्            | अस्द्राः            | स॰ ते॰  |
| 万时沙水                 | FIBIRGE                | ग्रह्य              | no do   |
|                      | 'sD-197                | स्रामास             |         |
| ईमधीठङ               | इंघ्योठक               | 497                 | 20 do   |
| yrigan               | नागर्छ                 | HPF                 | ===     |
|                      |                        |                     |         |

|             | Euskalte.         | mesegus            |                     |             |
|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|             |                   | ्रकल—होस           | अवद्यक              |             |
|             | माङ्ग्ही          | विन्याव            | मिल-धार्स           | 20 20       |
|             | <b>जिन्हा</b> स   | <u> ब्रिन्सायस</u> | :गष्टन्ही           | 40 Ao       |
|             | छि-ब्रे:          | खिन्दाताम्         | <i>ख्रि</i> न्द्याच | no do       |
|             | ,                 | ने जिङ्            | l <del>히</del>      |             |
|             | <u>सारुम्ही</u>   | छिनदाव             | <u> चित्रक्</u> षी  | 20 Ao       |
|             | <b>छ</b> -छी      | क्रिन्तम्          | इनिही               | स॰ दे॰      |
|             | ्डिन्स्न <u>त</u> | मिल्सि             | छिन्य               | Ao Ao       |
|             |                   | इर्गिल-1           | नार्थ               |             |
| ~~^<br>35'E | 3                 | प्राष्ट्रि ।       | <b>р</b> я          | व्यादिगता ] |
|             |                   |                    |                     |             |

विच्छेद :क्रुनिन चिन्छिद्दः: इन्नि—न्स्रिक्रिप श्चाह्छेनदस् अधिष्टि मिन्द्रनार Ho Ro अस्छिनः, अस्छिनत् अस्छिनस् <u>क्रनिक्ष्</u>रत no do शाब्धेवर्ष आरक्षर्य आस्ब्रेच्यार्स

Ibhlis प्रवृद्धनीक्ष 20 do माञ्छनीष्ट श्रहिछदाव :प्रकृतीस स० दे० अस्छिद्तम् अ*चि*छद्य do do श्रद्धिद्दत् अस्छिद्यं अस्छिद्वास् सामान्यभूत-तुङ् 20 Ao चिर्धेद **म्होहमे** मिहिह्नी Ho do <u> चिच्छेदिय</u> इङ्गिनी : धृत्रहनिम् do do 20 Ao

मार्गहेनास

अद्धुःसः

अन्छेखीव्

do do

| शब्द्धेन<br>शब्द्धेस्स<br>क्षेतारः<br>क्षेत्रापः<br>विद्याप्तः | श्रन्छेनस्<br>श्रन्धेस्व<br>होताती<br>हेस्सतः<br>श्रिकास्तास्<br>श्रन्धेस्सतास् | स्टेंड्य<br>अस्त्रम्<br>तिमा<br>हेस्सिति<br>निह्यात्<br>भट्डेस्सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स० ते॰<br>अंडे—<br>व॰ ते॰<br>व॰ ते॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :ज्ञार<br>इस्पान्त<br>:स्याद्य:                                | हैंग् <i>रिह</i><br>क्ष्मिक्<br>साम्माक्षी                                      | क्रिक्स<br>हेस्स्य<br>क्रियात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>तुर्</u> ट<br>—इक्ट<br>आजी०—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ह्नास्म्<br>स्थातः                                             | :कम्जृहं<br>मानग्राक्षी                                                         | छी <i>ष्ट्राई</i><br>हाछ्डी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>—হয়</i><br>—গোয়াহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| :माम्ही                                                        | मान्जाङ्गी                                                                      | <u>ज़िवात्</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -offerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                                              | •                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अच्छेस्भर्                                                     | अन्द्रेश्वताम्                                                                  | अन्देश्स्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>~~579</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | इफ्सेम्ड                                                                        | lle all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | जि—वार्                                                                         | मिक्रेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| किन्द <u>्</u> रे                                              | क्रिज्न्ही                                                                      | <del>िन</del> ्ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | og og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u> विक्रम</u>                                                 | शिष्ट्रकी                                                                       | धिन्धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स॰ दे॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>धिम्</b> श्                                                 | ईड़-ही                                                                          | ई-ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                | इक्टि-1                                                                         | अर्थि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ब्रि</b> =दंवास                                             | माठाइन्ही                                                                       | माठकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ao do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विन्दृध्वम्                                                    | क्षिन्दायाम्                                                                    | <b>इ</b> म्म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्० दे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ड्रिमाइ</b> म्ही                                            | ईमाइमर्खी                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • •                                                            |                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                |                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स० ते०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्रोमाइ-क्र <u>ा</u>                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                              | •                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2 -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ao Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आब्द्रेन्द्रवस्                                                | માન્યે-દાતાર્સ                                                                  | . આવ્છેન્લા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | નુ  ટેંગ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | ं क्रुन्ही<br>क्रुन्ही<br>फ्रान्डि<br>फ्रान्डिन्ही                              | 515-क़ी<br>किन्क़ी<br>किन्क़ी<br>किन्क़ी<br>किन्क़ी<br>किन्क़ी<br>किन्क़ी<br>प्राफन्की<br>प्राफन्क़ी<br>क्रिमक़्क़ि<br>किन्क़्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>किन्क़्क़ि<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>कार्फ़न्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>कार्फ़न्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी<br>प्राफिन्क़ी | किक्न्की         फिन्की         फिन्की         फिन्की           कृक्की         ईक्की         ई-की           इक्कि—ाहाफ़         इक्कि—ाहाफ़           मफ़क्कि         मफ़क्कि         मफ़क्कि           क्रिक्कि         क्रिक्कि         क्रिक्कि           क्रिक्कि         मफ़ाफ़्किक्कि         फ़िक्कि           क्रिक्कि         मफ़िक्कि         फ़िक्कि           क्रिक्कि         क्रिक्कि         फ़िक्कि           क्रिक्कि         फ़िक्कि         फ़िक्कि           क्रिक्कि         फ़िक्कि         फ़िक्कि           क्रिक्कि         फ़िक्कि         फ़िक्कि |

| નલન્વ                        | मर्ब्याम                 | ज़िक्क भड़कात्      | ા જે છે.      |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--|--|--|
|                              |                          |                     |               |  |  |  |
| : +2c +                      | <u> </u>                 | मग्रीनम             | 20 Ao         |  |  |  |
| મર્ક્લત                      | मर्ब्यत:                 | <b>,</b> जीनम       | ов о <u>н</u> |  |  |  |
| मञ्जिस                       | मर्थ्यः                  | क्तीनम              | ao Ao         |  |  |  |
|                              | <u> 310</u> -            | क्तिमान-            |               |  |  |  |
| ,                            | ाम्डार् <del>ट</del>     | EH. (17)            | ,             |  |  |  |
|                              | हिम                      | <del>पॅ</del> केम्प |               |  |  |  |
| अच्छेत्स्य व                 | अच्छेल्लेगास्            | अच्छेर्यस           | - 30          |  |  |  |
| हरिस्म                       | मानगमिक्की               | अभिग्ही             | —ofignæ       |  |  |  |
| कुस्यन्य                     | <b>र्ह्म क्रिक्स्ट्र</b> | क्रिस्महें          | -330          |  |  |  |
| हेयार:                       | शिक्त <i>ई</i>           | 1र्फ्               | <u>—38</u>    |  |  |  |
| ज्ञी <del>मग्र</del> क्नीक्ष | श्रिक्स्वहि              | म्भी <i>छ</i> नीष्ट | 20 Ao         |  |  |  |
| अ ्टबेर्डरचर्स               | श्रहिल्लायाम्            | <u>अस्</u> छिक्षाः  | 40 do         |  |  |  |
| फारक्र <b>ी</b> ए            | मानामञ्जनीह              | शन्छिय              | , of or       |  |  |  |
|                              | य—विद्                   | सीमान्यभू           |               |  |  |  |
| <b>ईम</b> होड़ज़ेनी          | <b>ईम्मेक्नीमी</b>       | ईक्षर मी            | 20 Ao         |  |  |  |
| <b>डिंग्डिंग</b> हो          | शिङ्क्ष्टीनी             | र्म्भहनिमी          | Ho Ao         |  |  |  |
| ५ <del>डीहरी</del> नी        | <u> निम्हन</u> ोमी       | <b>इ</b> ह्नजेही    | ao ao         |  |  |  |
|                              | इक्ली-त्रुक्तारेम        |                     |               |  |  |  |
| अस्छिनाह                     | ड्रीइन्हर्नास            | <b>घ</b> नीहृनीष्ट  | 20 Ao         |  |  |  |
| 88 <i>5</i>                  | प्रकार                   | ाम्त्री             | ्राष्ट्रिया   |  |  |  |

| भक्ताविः '              | भव्यस्यास्          | अव्याद               | —offgiæ |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| म्ब्रेस्य <del>ित</del> | सर्व्यायः           | भिष्ट्रम्            | - 520   |
| :प्रक्रिम               | ग्रिक <b>्</b> ष्टि | मुङ्गा               | -38     |
| श्रमार्द्धम             | असाहत्व             | श्रमाङ्क्रम          | 20 do   |
| यभाङ्ध                  | असाह यस             | अभाइनीः              | स॰ दे॰  |
| સમાહંદ્ર:               | अमार्ड याम          | क्रीकृ कामाङ         | do do   |
|                         | 'क्ष-धेरै           | सामान                |         |
| मारीमघ                  | वसिक्षिव            | वमस                  | 20 Ao   |
| 943                     | वसभन्निः            | वमह्यत }<br>वमह्यत } | но до   |
| वसर्धः                  | वमस्याः             | 以此色                  | oh ok   |
|                         | इन्ती-न्र           | <u>भन्नार्</u>       |         |
| <u> अभिव्यम</u>         | boot k              | श्रमध्यम् •          | 20 do   |
| अभव्य                   | मुक्तिम             | अभवर्ष               | Ho do   |
| धमक्षर्य                | अभङ्कास्            | असबक                 | do do   |
|                         | भूत-लङ्             | अवदायव               |         |
| सान्यनास                | bibook              | <u> अव्यक्तांस</u>   | 30 20   |
| Dikock                  | <u> अव्यक्षिय</u>   | :lhbott              | 40 do   |
| <u> अ॰०व</u> ीः         | भेज्यायार्स         | Dibook               | og og   |
|                         | ्डाह्य              | <del>기</del> 위       |         |
| , संबद्यांस             | संस्थाव             | भवजानि               | 20 do   |
| मंह्य                   | मक्यम है            | महर्गिय, मह्का       | स॰ ते॰  |
| ्रिश्राष्ट्रिया         | नागई                | Her                  | 885     |

| <i></i> 88 <i>3</i>                  | ज्ञान्त्री ॥        | ज्ही                    | ह्याङ्गिता     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| असर्डदर्भ                            | असर्ब्यवार्स<br>    | <u>अमङ्क्रत्य</u><br>   | <u>~~&amp;</u> |
| •                                    | <b>किंगा</b>        | रम्ह                    |                |
|                                      | रहा करना            | (a) Au                  | ,              |
|                                      | इप्रियड्            |                         |                |
|                                      | ्रक्छ−ना            | •                       |                |
| ग्रिअस्य                             | :कन्ड्रम्           | क्तीम्छ                 | 40 <i>do</i>   |
| मेंडर्स                              | <u>भिक्</u> तेशः    | 3                       | Ho Ao          |
| जि <u>न्</u> टमः                     | भेवतवः              | <u>भैगविस</u>           | 20 Ao          |
|                                      | ड्राकि—1            |                         |                |
| HEZOH                                |                     |                         | ou ou          |
| मे <del>ंद्र</del> प्य<br>मेन्द्राची | मेड्यम<br>मेड्यार्स | સર્વોણ<br>સન્વહ         | 40 do<br>40 do |
| <u>स</u> ेच्यास                      | से <u>चवा</u> च     | •                       | 20 do          |
|                                      | क्रिक्              | •                       | 6              |
| मेळ्डी:                              | अध्यावास्           |                         | , 4H 6H        |
| भेज्यताव                             | <u> नेन्यतापर्स</u> | भेक्क्री:<br>स्वन्धार्य | oy or          |
| मेल्यतास                             | भेक्यतीव            | <u> नेन्द्रवार्स</u>    | 20 A0<br>40 A0 |
|                                      | नभूत—लङ्            |                         |                |
| अनिभ्रव                              | अमेङ्गार            | अभियरं—ग्रं             | og or          |
| अमेदक                                | अभिक्र कर्म         | असिवर्य-ग्रं            | 40 Ao          |
| अभिव्यम                              | अभिव्यब             | अभिवयर्स                | 20 Å0          |
|                                      | •                   |                         |                |

| <del>ने</del> यवास <i></i> ड्ड                        | भिययांवर्द          | सैचयु           | 20 20             |   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---|
| मे <u>डे</u> ल्बर्स                                   | त्रभावार्य          | Rees            | स॰ तै॰            |   |
| मिश्रधार्म                                            | भुजात्म             | निबक्धार्स      | 40 ão             |   |
|                                                       | ड़ाकि—ाह            | alk.            |                   |   |
| मिल्लम्                                               | मेल्यमेड            | अल्यु           | 20 20             |   |
| मेड्यहर्                                              | स्थान               | किंग्रहि        | स॰ दे॰            |   |
| स्अभ                                                  | सुआव                | क व्ह           | ao do             |   |
| <u>। । १८५१ । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।</u> | ांं इक नाम          | <del>F</del> F  |                   |   |
|                                                       |                     |                 | मुख्या श्राह्मी स | 1 |
| अभीद्यस्                                              | ्रमाठक्ष्यतास्      | अमोच्यत्        |                   |   |
| भीवनाविः                                              | <u> सैक्सास्यास</u> | स्वतार्य        | -ofigire          |   |
| क्त्नीक्श <i>ि</i>                                    | मोच्यतः             | मोम्बति         | — <u>5</u> 3€     |   |
| :प्रक्तिः                                             | <u> जिल्ल</u>       | ाक <i>िर</i>    | <u>—30</u>        |   |
| मग्र्रीस                                              | अभीवव               | अभुक्ष          | 20 do             |   |
| . क्रारिष्ट                                           | मकारिष्ट            | शमीदीः          | 40 do             |   |
| इभिष्ट                                                | मार्क्तामह          | त्रभौदीत्       | 110 A0            |   |
|                                                       | कृष्टि—धेरेक        | गमाह            |                   |   |
| <b>डिमी</b> क्स                                       | वैसीव्यव            | डीमुख           | 20 A0             |   |
| इस्य                                                  | वैसेयतः             | <b>बेमी</b> जिश | स॰ ते॰            |   |
| era·                                                  | इस्चितः:            | क्रीमह          | ao do             |   |
|                                                       | इकी—हिंद            | तर्रेष          |                   |   |
| णान्नाङ्                                              | नगर्छ म             | PF              | 888               |   |

- ध्निष्टीरिक्षः 😘 Adjes -र्गाह्योस्ट मुचोयास्ताम् स्याद् म्रोस्यते <u>હાર્ટ્</u>ય क्रमाह्य स DEPIH ोतः **रि** ज्ञिक् :प्राक्ताहः मिसिष्ट 20 Ao श्रमस्रहरू अभिन्ति अभिक्याः ' 40 do अमियाजासं ' Hearfite

असोब्येतास्.

अमीस्थत.

<u>ાં ક્રેશ્</u>

( धःसः ( 444. 20 80 Hilipp :मिक्क ध्या ५ धरी : १६० Ho do र्गिक्ति वर्वेव: do do <u> प्रचित्र</u> निर्मित वर्धवन्य **म्डिवयन** र्यक्ष्यम

त्र ते वर्षेत्र प्रवेद यः ते प्रवेदा प्रवेदार्स प्रवेदा राष्ट्र प्रवेदार्स प्रवेदार्स

आह्या—लाह्

वयवाव

त्तववानि

20 20

યનવાસ

|                                | हर्गातह           | अवानिषस्                | 20 Ao         |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Ha Fill Fig.                   | मुश्नीक्र         | :ि।।                    | to do         |
| अतानिष्टुः<br>अतानिष्ट         | माउनीक्तर         | <b>ज्ञाना</b>           | Ao Ao         |
| ·neliem                        | विविध             |                         | ;             |
| An Inll\X                      | क्रातीत्रस        | मगनीनम                  | 20 Ao         |
| अतीतर<br>अतिक                  | मुडिनिहरू         | :िम्स                   | य० ते         |
| ्रधुनीहरू<br>— <del>०</del>    | माडमीनप्र         | अवनीव्                  | 0H -1         |
| -3                             | तभीय—विक्         | FIRIF                   | ,             |
|                                | <b>इम्</b> }€     | क्रिवास, विवस           | 20 do         |
| मनिह                           | नुन्तः            | भूमिय                   | to do         |
| :ूर्न<br>क्र                   | युन्यः            | नाप्त                   | ao Ao         |
| •=6                            | इन्नि—ह           | प्रिकार् <del>क</del> ा | · ,           |
| ्र अधन्म<br>र अधन्म            | र अत <u>त</u> ्रव | श्रतनवस्                | 20 <u>2</u> 0 |
| अयन्य                          | श्रतनृतस्         | श्रतनोः                 | og o⊞         |
| श्रीयन्वर्य                    | श्रवनुवास्        | श्रतनोत्                | 40 £0         |
|                                | अवदायनभूत—लङ      |                         |               |
| <u>व</u> नेताम                 | पर्यनान           | वसंवास                  | 20 Ao         |
| <del>ब</del> ्द्याम<br>पर्वताय | वर्यवावस          | वर्षेताः                | Ho 20         |
| यर्गीः                         | व नेवावास्        | वयनाव                   | ao Ao         |
| -                              | गुजुङ्            | श <del>्रिम</del>       |               |
| ବ୍ୟନ                           | ग्राइम्           | ाष्ट्रही                | तनाहिगण ]     |
|                                |                   |                         |               |

| अयुव्यस                       | , अधःवीतासं           | अध्येताः      | स॰ वै॰                |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>₽</b> ₽≈₽₩                 | अयन्वायार्स ः         | यद्यंद        | - of ok               |
| -                             | <u>शयवर्भय—बर्व्ह</u> | अय            | *                     |
| डीम <u>िन्</u>                | डीमिन्न               | यन्त्रीत      | 20 20                 |
| धन्दीध्वस्                    | <u>य</u> ध्वीयात्रास् | यन्बीयाः      | 40 do                 |
| तन्दीरम्                      | माराष्ट्रीइन्ह        | <u> इतिम्</u> | op or                 |
| J                             | इन्निधीनी             |               |                       |
| वस्तामह                       | हुमाम्न               | <u>चिन्छ</u>  | 20 Ao                 |
| युग्दर्भ                      | धन्द्राथास्           | धर्मध्य       | स॰ २०                 |
| माधन्त                        | वन्तातास्             | वर्यवास       | no do                 |
|                               | ,र्जाल—ाह्ना          | <b>E</b>      |                       |
| तनमहे,तन्म                    | ईम्प्त ईम्प्र         | किंक .        | 20 20                 |
| हुन हुन                       | धन्त्राथ              | मृज्य         | но до                 |
| कन्निक क                      | र्माइक                | वर्षेषु .     | do do                 |
| <u>चहुवयय</u>                 | डिवचय                 | र्वस्वय       |                       |
| •                             | डफ—लाम                | <u>7</u> Þ    |                       |
|                               | सिमेपद                | 路             |                       |
| असमिलन्                       | अतिष्यताम्            | अवनिष्यत्     | <u>~_```\$``</u>      |
| :ह्यान्ध                      | यन्त्रास्यास          | प्रनात्       | —ofigire              |
| वित्यस्य                      | चिष्यव                | नीक्रनीत      | <u>~_```````</u>      |
| :प्राक्तिक<br><del>-22-</del> | र्जातम <del>ीर</del>  | विनेवा        | — <u>3</u> 2 <u>6</u> |
| महामार्ड महाम                 |                       | ಸಿನಿ≃         |                       |

|                        | साजर्भ <b>य</b> — <i>खिढ्</i> | 41                |         |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|
| ईमनिह                  | <del>ईघनी</del> ह             | <del>66</del>     | 20 20   |
| <b>इंग्ला</b> ई        | धान्ह                         | <del>र्हाति</del> | स॰ दे॰  |
| <del>5नि6</del>        | ङ्गकी—छूप्टार्ग<br>हार्ग्ह    | <del>) 99</del>   | no do   |
| श्रीमहरू<br>श्रीमन्ध्र | श्वयन्त्रह्<br>श्रयन्त्रह     | <u>इन्ह</u>       | 20 20   |
| 888                    | मान्नी ।फ्रही                 | ]                 | तनादिगण |
|                        |                               |                   |         |

-50 अतिनिष्यत अर्यानेवान्त असिव्येतास् -ofigibe *ञ*िमिनिष्ठ साम्बाधास्त्रास् हर्षायन <u>--59</u> **किम्ब्रक्ति** त्रीन स्थान्त<u>े</u> र्मेन्ड स् <u>--38</u> शिवसार: **ग्रिघ्टा** 15नी ह मीनिष्टस 20 Ao श्रीमिनिम डीहर्गितह अतथाः, अतिनधाः अतिवाथास् Ho do अविनिध्वम् og ok अतित, अतिवध असमिष्य मातामनीकाइ

#### उम्मित्र

परस्मेपड् 157年一西 (罗)

इकि--नामके

20 20 :मेक्ट मीक्रि :F& स॰ ते॰ क्रियु: मिक्रिक क्छन क्रवेदित oh ok किथ्य: ज्ञीरिक

३६--०ए ०१ए० ०५

| [ यनाङ्गिण                    | नागा             | नंबस है            | ०४८         |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
|                               | <u>ब</u> ोह्     | -181k              |             |
| <u> हिन्दे</u>                | माध्यक           | र्हिक              | of or       |
| 590                           | Frog             | <b>9</b> 2         | 40 Ao       |
| भाव्यक्ष                      | <u> मिर्ग</u> िक | ज्ञाध्य            | 20 do       |
| •                             | कृष्णी           | গ্রন               |             |
| कियुः:                        | माधीपकृ          | क्रीक्ट्           | no do       |
| क्रीक्कृ                      | म्रागिषक्        | ्रीफक्ट            | 40 Ao       |
| म्रीम्कु                      | क्यिवि           | कुर्यास्           | 20 20       |
|                               | र्व-वार्ड        | अवद्ययम            |             |
| अस्पूर                        | अक्ट्याम्        | 万万帝琛               | of ok       |
| अकिर्व                        | अकेदवर्स         | :फ्रिकाइ           | но до       |
| मकुरू                         | श्रक्षेत्र       | अस्तिम्            | 20 20       |
|                               | ड़ाही-           | <b>न्ध्रम्</b> रिम |             |
| :RF                           | न्यभर्धः         | र्मक्रम            | of ok       |
| 生                             | नक्री:           | <u>च</u> शर्ब      | स० ते०      |
| <i>चर्छम</i>                  | 年春年              | नकार, चक्र         | 20 Ao       |
| •                             | र्यू—विद्        | स्रामास            |             |
| असार्वुः                      | अकार्हार्स       | अकार्यीत्          | og ok       |
| अकाह                          | अर्थार्थम्       | :ीगकह              | स० दे०      |
| अकात्म                        | अकाव्हे          | असार्म             | 20 20       |
| : <u>प्रीक्त</u> क            | भिक्             | ीलक                | <u>—`2B</u> |
| <del>ठन</del> ीख्य <u>ी</u> क | क्तिल्यः         | <u>ह</u> ीम∘ग्रीक  | 310         |

î

the same of the sa

| <b>5</b> सी <i>च</i><br>- | वकाते             | क्रम             | og or        |  |  |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|
|                           | मृत—जिङ्          | क्रार्ट्         |              |  |  |
| डीमैक्ट्रास               | इकिकुस            | नीकृष्ट          | 20 Ao        |  |  |
| अव्यक्तनम्                |                   | अकिएत्र(:        | स॰ ते॰       |  |  |
| शक्रवीत                   | मार्गाहकुष्ट      | श्चरित           | no do        |  |  |
|                           | नम्प-वर्          | अयहाध            |              |  |  |
| <u>डीमीक्क</u>            | डी <b>नीं</b> म्ह | <u> भिन्त</u>    | 20 Ao        |  |  |
| मुह्यीह्य                 | क्रवीयाथास्       | :11र्थीहरू       | 40 do        |  |  |
| <b>मृ</b> र्गीह्कु        | म्राज्ञानीहरू     | ठीहरू            | No Lo        |  |  |
|                           | ङ्राजीधी          | <del>ह</del> ी   |              |  |  |
| ईमीम्कृ                   | कुर्वावहे         | हिंद             | 20 Ao        |  |  |
| सिक्ष्यस                  | मार्थाह्य         |                  | स॰ ते॰       |  |  |
| सुवीया                    | म्राजीहरू         | किदवार्स         | no do        |  |  |
| •                         | 3110-11           | ঝার্থ            |              |  |  |
| ईमेरु                     | ड्रेम्स           | हिन्द            | 20 ão        |  |  |
| <i>ि १५</i> १६            | सुध्य             | Por              | 40 do        |  |  |
| <b>5</b> वेक्             | <u> किवाय</u>     | <u> फिक्क</u>    | ত্ৰ ত        |  |  |
|                           | न-लंड             | <del>∏</del> p   |              |  |  |
| आसमिपद                    |                   |                  |              |  |  |
| असरिव्यर्                 | मातम्भीकार        | असिखित्          | <u>নুঁজ্</u> |  |  |
| :मिष्याद्यः               | मालाम्की          | <u> ज्ञान्स्</u> | —ofigire     |  |  |
| \$88 -                    | ग्रह्मे ।         | <u>क्र</u> ही    | तनादिगय् ]   |  |  |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------|
| णाङ्गाएह ]                              | नवस से।पान                             | •    |
|                                         |                                        |      |

असर्जित्त

मुर्गाम्ह

करिखन्त

| र्रोफक       | भिक्त             | 扩东和              | <u>— šē</u> |
|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| डीमग्रहास    | द्वीहग्रहुष्ट     | मीकुष्ट          | 20 Ao       |
| अर्थक्रम     | अध्यातार्स        | अर्थेशः          | Hodo        |
| শ্রন্থনত্র   | मध्वाधार्म        | श्रुकृत          | do do       |
|              | <i>ङ्</i> छ—हरूमा | ±1) <del>上</del> |             |
| <u>चक्तम</u> | वर्यवर्ड          | क्रह             | 20 Ao       |
| हिशक्रम      | हाक्ष्म           | िकुष्ट           | स॰ दे॰      |
|              |                   |                  |             |

#### र्णाजीक्रि (१)

अक्रियत्

डर्गिग्ह

क्रिव्यंते

मार्कारेज्यसम्

क्रमीयात्ताम्

**क्रियमे** 

875

-र्गाष्ट्राप्ट

१५८ — इस गण की प्रथम थात की (मेल लेग) है, इस कारण इसका नाम क्यादिगण पड़ा। इसमें ६१ थातुष् हैं। घात और प्रत्यय के बीच में, इस गण में एन। (ना) जोड़ा जाता है, किन्हीं प्रत्ययों के पूर्व यह ना न् हो जाता है, और किन्ही के पूर्व नी। घात की उपथा में यहि वर्गी का पञ्चम अवर अथवा अतु-नि । धात की उपका में यहि वर्गी का पञ्चम

कंजनन्त थातुव्यों के उपरान्त बाज़ा के म० पु० एकवन्त में हि प्रत्यय के स्थान में आन होता है ; जैसे—मुष्+हि=मुष्+. बान=मुपाया।

| प्राप्ति | ाष्ट्रही |
|----------|----------|
|----------|----------|

#### [ फ्राम्ड्री। एह

20 2o

| 1 | है हारू | प्रही | £d. | 3 | धातुद्रो | मेर्छ्य | र्झिन |
|---|---------|-------|-----|---|----------|---------|-------|
|---|---------|-------|-----|---|----------|---------|-------|

EHRICH

-- ाम्क्रीप्रकृं-कि

द्रम<u>स्म</u>ेरम्

वतमान-लह्

एक्ड्स हिस्सन बहुस्तम

प्तन्ति :जिपिक जीप्रकि ०५ ० । प्रिक्ति :शिपिक जीप्रकि ०५ ० ।

:ஈ/மிக் :நிமிக் பூருக் ஒ

হানি—াল্লাছ

कृन्णिक मार्नाणिक ठार्नाणिक शुणिक ०५ ०ए हिणिक मार्नाणिक श्रीणिक ०५ ०म

माणक

ः *घाणा*रू ृक्तीशिन

माणिक

:प्रिणिक माठाभिणिक माठाभिणिक ए० ए० स् नाभिणिक माठाभिणिक :ाभिणिक ०० ०० स् माभिणिक नाभिणिक भाषिक

अगदातनभूत चार्ड

म्णिकष्ट मानिणिकष्ट ज्ञाणिकष्ट १० ए० ए स्थितिकष्ट माणिकष्ट ११७ स्थितिकष्ट मिणिकष्ट भाणिकष्ट ०६० ६०

| मुक्ताणिक          | माधाणिक               | <i>हर्गा</i> णीक     | स॰ दे॰        |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| मान्यास            | मानाणिक               | स्मार्काण्य          | ao do         |
| 1                  | इक्टि-                | -যাগ্রা-             |               |
| <b>इ</b> म्मीफ्रीक | ई<br>हिम्सिक          | <i>फ्रि</i> कि       | 20 do         |
| <i>चित्राणिक</i>   | हाणिक                 | र्माणीक              | स० ते०        |
| - र्ज्ञाणिक        | <b>क्राण</b> िक       | •                    | no ao         |
| बहैवन्य            | हिबद्ध                | र्वस्वस्             |               |
|                    | •                     | वर्यमान              |               |
| •                  |                       | न्मग्राष्ट<br>१      |               |
|                    |                       | <b>弄</b>             |               |
| अस्ट्रार्च         | अमृत्ययाम्            | अक्ष्यत्             | —èk           |
| :मिएको             | मिक्र्यास्तास्        | <u>ज्ञा</u> भक्ता    | ofigitæ       |
| <b>इन्स्टिस</b>    | <b>मे</b> च्यतः       | <u>डी</u> इन्ह       | -30           |
| :प्रक्रि           | ग्रिग <del>र्</del> क |                      | <u>— देवि</u> |
| अकृत्स             | शक्रव                 | FPER                 | 20 ao         |
| <b>उक्ता</b> र     | श्रक्रदर्स            | •                    | स॰ बै॰        |
| अकेप्त:            | अकेटास्               |                      | યું તૈ        |
|                    | •                     | <b>ह्म्फ्नमा</b> म्  |               |
| मर्गिक्षीं         | <b>म्रोक्</b> मि      | फिक्का भीका          | 20 do         |
| फ्र <u>क</u> ीनी   | • • • •               | रिक्रमिय, चिक्रम     | to do         |
| :फ्रिक्रीमी        | :हुम्ग्रह्मि          | _                    | ये० दे०       |
| ,                  |                       | <b>त्रु</b> स्हार्रम |               |
| ण्राष्ट्रीष्ट ]    | नवस सापान             |                      | <br>878       |

| <br>ነ <b>ሻ</b> ጸ  | ग्राम्भी ११        | 쪄                  | स्वादिगर्ष ] |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| ईमाणिक            | <b>ई</b> माणिक     | क्रीक              | 20 20        |
|                   | <u>क्रिक्तिङ्</u>  | 읭 ,                |              |
| ह्रुग्रीफ़िक      | मानामिक            | <b>ड्यो</b> णिक    | og og        |
| म्हर्गणिक         | माथायिक            | ाष्ट्रीणिक         | स० वै०       |
| डीमिणिक           | डीमिफिक            | <b>मिणिक</b>       | 20 Ao        |
|                   | ानभूत—लङ्          | अयदार              |              |
| <b>च्छा</b> किष्ट | माठाणिकार          | <b>ज्ञांकिक</b>    | og or        |
| मुम्बर्गिकार      | माथाणिकष्ट         | :11र्था किस्       | но до        |
| डीमिफिकिष्ट       | डीर्हाणिकार        | जीकष्ट             | 20 Ao        |
|                   | इन्हो-निस्         | रिप्र              |              |
| <u> इन्निक्</u> र | <b>क्राम्या</b> ने | <del>र्ह्सान</del> | og og        |
| <b>डिम्मे</b>     | <b>शिफ्की</b> हो   | <b>मिन्नो</b>      | Ho do        |
| इम्मोक्रीमी       | <b>ईम्मेली</b>     | <b>क्रि</b> बेडी   | 20 A0        |
|                   | कृष्टि—एरेक        | 可用牙                |              |
| क्रम्कुष्ट        | श्रकेषातास्        | प्रकार             | no do        |
| अकृत्वर्स         | माधामस             | :15 कि             | Ho Ao        |
| श्रुक्तस          | <u>डी</u> इन्हें   | श्रीकृष्ट          | 20 A0        |
| :प्राप्तक         | ग्रिक्             | ग <del>ठिक</del>   | <u>—`\$®</u> |
| , िनाम्बद्ध       | <b>६६</b> ०ऋ       | <b>किम्ब्रेक</b>   | <u>— 320</u> |
| ह्रिफेक्          | मारुगारिक्         | इफिक               | —ofigiम्ङ    |
| श्रक्रेवान्त      | मार्कान्यस         | क्रक्रियाय         | <u>- ভূঞ</u> |

| वर्गाड            | यर्गर्धत्रैः  | व्याडिय            | सु॰ ते॰ |
|-------------------|---------------|--------------------|---------|
| वर्गर्डः          | यर्गर्धः:     | वाराह              | ao do   |
|                   | ड़िकी—हैं।    | <del>ह</del> िंग्र |         |
| मिहिएष्ट          | अर्थहीव       | अर्गेद्याम्        | 20 वै0  |
| <b>क्ति</b> कृष्ट | अर्त्युवर्स   | अर्गुद्धाः         | स॰ दे॰  |
| अर्रावयं          | श्ररीद्यास्   | अर्गुहार्य         | no do   |
|                   | वनमूव-वङ      | अंबंद              | V.      |
| मारुक्ति          | मार्मिड़      | गृहीयाम्           | 20 20   |
| गृहीवात           | र्यक्रीयावस्  | - गृहीयाः          | स० दे०  |
| र्यक्रीतः         | र्ग्डीयावास्  | मार्गहिए           | no do   |
|                   | ङ्राह्माधीह   | ļ                  |         |
| र्गुहास           | र्गुहोर्च     | नीह्य              | 20 20   |
| किनुस             | मृडीवस्       | णहरि               | 40 do   |
| र्धन्त            | मुलीवास्      | ग्रहाव             | य० वि०  |
|                   | ्रङ्गाह्नग्रह | alle               |         |
| ःमिं€ो∙           | :म्किर        | मीाह्रु            | 20 do   |
| म्हिंक            | र्गदीयः       | र्गह्यासि          | tto do  |
| <b>ज्</b> निकृ    | गुहीयः        | जीकुर              | 40 Ao   |
|                   | ्रुक—लामा     | <u>7</u> ₽         |         |
|                   | इप्रसिद्ध     |                    |         |
|                   | जिमा          | K /                |         |
|                   | रमयपद्री      | 2                  |         |
| ण्राष्ट्रीक्ष ]   | नागर्छ म      | tple               |         |

| )    | र्गहीध्वस              | गृहीवाशास्     | गुलीशाः            | च∘ ते∘        |
|------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|
|      | म्रा≣ुट                | गृहीवाताम्     | र्गह्येत           | do do         |
|      |                        | इजिङ्          | ì <del>p</del> l   |               |
|      | हैमाह्यु               | र्शिवई         | र्गुद्ध            | 20 Å0         |
|      | गृहीध्वम्              | र्युद्धानाम्   | न्निष्             | • हु • म      |
|      | र्गुलवास्              | गुह्यावास्     | मुलीवास्           | de do         |
|      |                        | ड़ार्क-1       | BIR                |               |
|      | <b>इम्मि</b>           | र्श्डीवर्ड     | 'ar                | 20 do         |
|      | ह्यक्रिक               | विश्व          | विश्वार            | но до         |
|      | र्गुब्ध                | राह्य          | <i>वि</i> क्रिक    | े य॰ वे॰      |
|      | वद्धिवय                | <u> </u>       | तेमवय              |               |
|      |                        | ड़क-ना         | н <del>Б</del> Б . |               |
|      |                        | इर्फिस         | lie .              |               |
|      | श्रमहीत्सम्            | अग्रहीव्यताम्  | श्रमहीव्यत्        | <u>—'ē</u> 2  |
|      | र्शवासिः               | गुह्यास्त्रास् | र्यहार्य           | —्रीह्याह     |
|      | <del>प्र</del> नीक्रिह | अहीत्यदाः      | ग्हीत्यपि          | र्षेड्—       |
|      | :प्रक्तिइह             | ग्रिक्टीवास्   | ग्रहीया            | -30           |
|      | अअहीव्स                | श्रमहीध्व      | अग्रहीवर्स ,       | 20 Ao         |
|      | अमहीद                  | अग्रद्धीहर्स   | श्रमध्यः           | 40 Ao         |
|      | अमह्यिः                | अग्रहीव्हाम्   | अग्रहीव            | अ० ति०        |
|      |                        | र्भेय—खेळ      | सीमान              |               |
|      | व्यर्गिहम              | म्ब्रीएक       | , बताई' बत्तई      | 20 A0         |
| ଚ୍ୟନ | ~~~~~                  | ज्ञाह्ने।      | फ़्र <u>ही</u>     | [ फ्राम्झीफ़ह |

| प्तनीमारू              | :5िकार               | नीान्।क                                | do do                                 |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| वहैवत्रय               | दिवस्य               | त्रेयवस                                |                                       |
|                        | डफ-नाम               | 声声                                     |                                       |
|                        | र्स्मेवड्            |                                        |                                       |
|                        |                      |                                        |                                       |
|                        | <b>इिंग्</b>         | E                                      |                                       |
| अञदीत्त्रय             | र्तकत्रवस            | do do                                  | <u>~~~~</u>                           |
| क्र <sub>ि</sub> म्मेट | र्वस्थयम             | og or                                  | —र्शाहास्ट                            |
| महीव्यम्               | र्वक्ष्यं            | ao do                                  | <u>~~320</u>                          |
| <u> १</u> छिडेट        | र्यक्ष्यम            | og og                                  | <u>—32</u>                            |
| <b>डीफ</b> ड़िएए       | <b>डीह</b> ्यंड्रमस् | श्रीद्विष्टाङ                          | 20 Ao                                 |
| अगडीत्वर्स-देवर्स      | श्रमहोवाशास्         | अग्रहीत्याः                            | स० दि०                                |
| <b>क्त्रणिह</b>        | मातामिङ्गास          | अभ्रहीत्र                              | do do                                 |
| •                      | क्ष्यूय—विद्         | नामाम्                                 |                                       |
| <u> जर्ग</u> हिंसड़    | वर्गहिचड             | वर्गाई                                 | 20 do                                 |
| क्रु-हेर्डीएक          | वर्गहाभ              | बर्गहित्                               | स० द्व०                               |
| <u> </u>               | <u> चिड्ड</u> ी      | वर्गर्ड                                | to do                                 |
|                        | इन्जि—मुक            | र्गिरम                                 |                                       |
| डीमिडिएम्स             | डीविडएष              | न्रानुष्ट                              | 20 do                                 |
| अर्गुहोध्वस्           | अर्ग्हाशास्          | अर्गद्धीयाः                            | स० दि०                                |
| अर्ग्डिय               | अरुद्वाताम्          | अर्गुद्धीय                             | 40 A0                                 |
|                        | ामभूत—त्तर्ङ्        | अनवर                                   |                                       |
| <u> श्रेमिक्</u> डिं   | डीविड्र              | ьिहुर                                  | 20 Ao                                 |
| ्राग्डेंगायः           | न्गिम् ।             | ************************************** | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |

| श्रद्यासिट               | श्रजासित्स         | श्रद्यासीः       | 40 do        |  |
|--------------------------|--------------------|------------------|--------------|--|
| अद्यक्तितः ,             | अज्ञासिस्यास्      | श्रज्ञासीत्      | og or        |  |
|                          | कृष्टि—धेर्        | सीमान्त्रः       |              |  |
| महीक                     | महीक               | वर्जी            | A0 A0        |  |
| वर्ध                     | वर्यकीः            | वर्मित्र' वर्मात | <b>40</b> 20 |  |
| बर्धः:                   | यर्थि.             | वर्जी            | ao ao        |  |
|                          | ड़िन्              | भूगक्रिक         |              |  |
| मिनिहरू                  | श्रवामीव           | अवातास्          | 20 do        |  |
| अवागीत                   | श्रमानीतम्         | श्रवानाः         | но до        |  |
| अवासर्                   | श्रवानीवास्        | श्रवातात्        | po do        |  |
| 1                        | इक-न्र             | अमधतम            |              |  |
| वानीवाम                  | वानीयाव            | वानीयास्         | 20 Ao        |  |
| वानीवास                  | वानीवातम्          | वानीयाः          | 40 do        |  |
| नानंभि:                  | वानीवासस्          | वानीशाद          | do do        |  |
|                          | कृष्णिङ्           | ोही              | •            |  |
| वानास                    | मानाव              | वाचानि           | 20 ão        |  |
| व्यागीय                  | वासीयस्            | नानीह            | स्० त्र      |  |
| वाबन्तु '                | मानीसम्            | वामाव            | og ok        |  |
|                          | ,31 <del>6</del> - | -1頁)IE           |              |  |
| वानीमः                   | :इिनाह्य           | जानामि           | 20.40        |  |
| वानीश                    | वानीजः             | वानासि           | स० दे०       |  |
| ३४४ प्राप्तनी णिष्ट्रीएह |                    |                  |              |  |

| भ्र <u>क्ष</u> ानेह्य | अयांचात्रास        | श्रयाचीताः      | <b>.</b> 6 € 6 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| श्रवान्य              | अयानावास           | अव्यन्ति        | no do          |
|                       | किल्लाम्           | अयदायम          |                |
| त्रीमिन               | द्वीर्माम्<br>इ    | मिनिय           | 20 A0          |
| <u>फ्र</u> क्रशीलारू  | <u>जा</u> नीयाथास् | वानीधाः         | च० दे०         |
| क्रिम्स               | वानीयाताम्         | क्रिमार्क       | ao do          |
|                       | ,ङाजी              | <u>अभ</u> ,     |                |
| वानामड्रे             | जानावड्ड           | वानु            | 20 Ao          |
| जामीख्वस्             | वामान्याम्         | व्यासीव्द       | स्व देव        |
| वानवास्               | जानातास्           | जानीतास्        | ao ao          |
|                       | इकि—1              | 祖道              |                |
| इमििक                 | ईर्मान्स           | काने            | 20 Ao          |
| इंग्लिस               | वाचात्र            | र्मानी          | स० ते०         |
| कानव                  | <u> ज</u> ाना ह    | क्रीनाह         | do do .        |
| वर्डेवयग              | हिवयग              | र्तस्वय         |                |
|                       | ड़िक-ना            | <del>।</del> कि |                |
|                       | इप्रतम्            | lk.             |                |
| अर्थासर्              | EE                 | £ ££            | -,55           |
| नुवार्व द्यावार्व .   | 46                 |                 | —र्गाष्ट्राह्य |
| घीष्श्रह              | 66                 | 48 88           | -30            |
| र्यावा                | र्यस्य             | do do           | <u>—'3</u> B   |
| अञ्चासित्स            | अचासित्व           | अञ्चासिवस       | <b>20 30</b>   |
| क्राम्झीाछ≅ ]         | नागर्छ             | 변호              | sęo            |

ł

| 8,58 |                   | ग्राम्नी ग्र    | की         | [ प्राक्तािष्ट |
|------|-------------------|-----------------|------------|----------------|
| ^^^^ | ज्ञाम <u>िल</u>   | ब्रीविनाच्छ     | श्रवानि    | 20 20          |
|      |                   | ड़ाजी—हिंद      | र्हिप      |                |
|      | वर्धि             | बद्यापु         | यर्थ       | oh ok          |
|      | वर्मिध्           | यर्थाभु         | वर्सिन     | स० ते०         |
|      | जिमहीक            | अधिवर्ड         | 玩币         | 20 20          |
|      |                   | यभीय—खिङ्       | नमाम       |                |
|      | श्रम्।सप          | भारासासम        | अर्थास्य   | do do          |
|      | अर्थाश्वर्स       | अर्थासान्नार्स  | अर्थाक्याः | 40 ão          |
|      | <u>डीम्गाहर</u> ू | अज्ञास्त्रहि    | म्रीफ़्ष   | 20 do          |
|      | ग्राहा            | र्तस्वय         | но до      | <u>~z@</u>     |
|      | <b>क्रास्य</b>    | 4.6             | £\$ 6\$    | - 389          |
|      | क्रासिह           | 66              | \$6 66     | —oflgine       |
| ,    | अर्थाध्यस         | 64              | *6 \$1     | — <i>'</i> -ছফ |
|      | `                 | (स्मुतर्ड.      | <b>e</b> h |                |
|      |                   | .—बॉधना         | <u>k-p</u> |                |
|      |                   | <u> 510—111</u> | 477 म      |                |
|      | वर्द्धवन्         | <u> </u>        | त्यवय      |                |
|      | वधिन्य            | वधीयः           | विशास्त    | ao do          |
|      | वधीश              | वधीवः           | मी।स्र     | Ho Ao          |
|      | ःमिक्षिं          | वधीवः           | मी।म्रह    | <b>20</b> Å0   |
|      |                   | इकि—1           | श्राद्ध    |                |
|      | वधन्त             | मार्गाप्त       | वधार्य     | do do          |
|      |                   | •               |            |                |

} }1

|                   |                    | •                  |                                        |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| श्रमध्सर्य        | 46                 | 22 23              | <u> ওর্ত্ত</u> —                       |
| वस्त्रार्व        | "                  | £                  | भाराह्य                                |
| <u>हीक्कृत्</u> स | 5.6                | £\$ £{             | <u>~_```2`}</u>                        |
| 12ab              | तेसद्यय            | ત્રું હું          | <u>(4.5</u> 2                          |
| अभीव्यस           | अभागस्य            | श्रमाध्यस्         | 20 20                                  |
| श्रमान्य          | अमान्तम्           | श्रमान्स्सीः       | 40 Ao                                  |
| अभास्यः           | श्रमाध्यास         | अभान्सीत्          | do do                                  |
|                   | र्व —विद्          | thelitlib          |                                        |
| मध्नीइइ           | <b>क्रम</b> नीकृष् | वंदन्ध             | 20 20                                  |
| Rebb              | व्यक्तिः           | ववित्रवारे वसन्द्र | 40 Ao                                  |
| ववन्त्रः          | वर्तन्त्रयः        | hebb               | no do                                  |
|                   | ङाकी—⊩<br>:        | <u> इस्ति इस</u>   |                                        |
| अवधीस             | अवधीव              | अवधार्स            | 20 Ao                                  |
| र्माइनस           | अवधीतम्            | श्वधाः             | स० दि०                                 |
| अवधर्             | मार्गाप्तकाम्      | अवश्राय            | no do                                  |
|                   | न्व-वर्            | अयद्ययम            |                                        |
| भागिद्रिव         | वर्भीवाव           | वधीवास्            | 20 20                                  |
| नामसिष            | वसीयातस्           | :1मिप्ति           | to do                                  |
| वभुद्धिः          | मामामप्रिष्ट       | माभिषात्           | og og                                  |
|                   | <u>ক্রচ্</u> টা    | श <del>्रि</del>   |                                        |
| माप्तक            | विधिव              | नीप्तक             | 20 As                                  |
| क्रींझह           | . बझीतम्           | वर्त्राध           | स॰ दे॰                                 |
| ण्राम्हीफ़ह ]     | Lihi               | ਉ ਸ਼ਿ <b>ਸ</b> ਼   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| गणस्त्रीगरङ 1     | Em.                | the water          | uşn                                    |

oh ok

## किम्बार्धि ( १० )

निष्णान=नि+ष्ण+जान=नि+ष्ण+नि=नि+ फ्रस्-िम् । निष्डाह=नी-फ्रस्-्रेडान=नी-फ्रस्-्रेड्न । निष् -गर्ह = ती+ घष्ट+ ग्रह = ती+ घष्ट+ ग्रह — थाण आइट ; ई िनार द्वि क्रीष्ट्र कि प्रम्प मिनीए गिष्ट किस्ट हि हि म प्रम -ाकपुर प्रजनम्ह क्रमहो दि हा १५५६ में १६५७ क्रोप्पीह है १५१६ हो मिया जाता हैं. तथा उपया के हस्व स्वर् (य के यतिरिक्त) का गुण ८६६ असिएं पिटत हैं। इसमें यादी और प्रखब के बीच में अब मेह कारण इसका नाम चुराहिगण पड़ा। थातुपाठ में इस गण की १५८ - इस गण की प्रथम थातु चुर् (चुराना) है, इस

। ई जिह एड़ी एक के जाड़ ,मुह कि

े अभवपद्

मधिवध

आह्या—लोह् 20 Ao मीक्रिक् =ोर्याव: व्यर्थामः Ho Ro चोरवसि :khì|E व्यर्धित do do नोस्मिन **ज्यान्य** : मिर्मिन त्कव्यवय वर्धेवयम <u>इवयन</u> ड़कि--नामिन्न इमिस्रम च्यू-च्यामा

मारमहाम

क्रिक्रिक

| क्राम्हीय्ह ]                 | गिष्ट ] नागिर्छ महरू    |                                  |        |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
| चोरवत                         | न्ध्रवस                 | <del></del>                      | 40 ão  |
| माध्राह                       | <b>मार्गा</b> म         | <u>जीक्स्रीम</u>                 | 20 do  |
|                               | ्रञ्जा                  | <del>शिह</del> ी                 |        |
| :ष्ट्रिंग्स                   | मार्क्शिक               | <u> इक्तिक</u>                   | oh ok  |
| <b>र्फिर्ग</b> म              | चर्रज्यस                | · ः क्रिंग् <del>ट</del>         | 40 Ao  |
| मर्कृति                       | नेरियेव                 | <u>सम्पर्धम्</u>                 | 20 do  |
|                               | भूत-जङ्                 | अम्बद्धप्                        |        |
| अव्यक्तिन्                    | अचीरवतास्               | <b>क्रम्</b> क                   | ao do  |
| अमेर्यत                       | अर्गरशसम्               | अव्धितः                          | 40 do  |
| अर्याभ                        | श्रम्रीरवाव             | शनीसम                            | 20 Ao  |
|                               | ड़की—ह                  | <u> इस्क्रिं</u>                 |        |
| नुरवासायिः                    | :हामामार्गह             | स्रोमाधर्गम                      | do do  |
| <b>ओरवामास</b>                | र्व्यामासर्वेः          | क्सि <b>मा</b> फर्फ्             | स॰ दे॰ |
| ममीामारुर्गम                  | <b>म्हिं।मा</b> ष्ट्रिम | चीरवासास                         | 20 Ao  |
|                               | 150                     | ile.                             |        |
| चीरवाम्बभुड्                  | न्।रतास्वर्भवर्षः       | मुस्थाम्रोह                      | og ok  |
| म्प्रकाष्ट्रीह                | न्र्रास्त्रास्वर्धः     | कींस्वाम् <i>रि</i>              | 40 do  |
| जी <b>रक्सा</b> फर्स <i>ह</i> | <b>म्हीसम्मार्गि</b>    | चीरवाम्बभुव                      | 20 Ao  |
|                               | •                       | als                              |        |
| न्युरताङ्गर्थः                | न्।४लाङ्यक्ष्यः         | नीरवाञ्चनार्<br>,                | og og  |
| व्यर्ताञ्चक                   | चोरवाञ्चकथुः            | वीरवाञ्चकर्                      | स० वै० |
| चोरवाञ्चक्रम                  | क्रि≣ाम् र्ग <i>म</i>   | স্বাদ্যালয় ১<br>ক্রিয়ান্ত্রকর্ | 20 Ao  |
|                               |                         |                                  |        |

| *\$8                       | ध्या विद्यार    |                   | नुराहिंगर्ष ]    |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                            | क्रिनेय खेळ     | साध               |                  |
| अर्थवान                    | સર્વેકે(વાર્મ   | अर्देवि(पु        | do do            |
| शर्ववित्व                  | अर्बेडेरवर्स    | अर्ववि:           | 40 Ao            |
| अर्बेविशास                 | अर्वविश्व       | अर्वेदीर्स        | 20 Ao            |
| <b>क्ति</b> हो।            | र्तथवस्य        | of ok             | <u> </u>         |
| <b>छोष्ट्रका</b> धि        | 66              | ££ ££             | - 300            |
| <b>जोर्था</b>              | "               | 22 23             | ofigire          |
| <u>क्रम्भार्गित्वत्</u>    | 66              | 66, 68            | <u>~_\$&amp;</u> |
|                            | इपनिमाय         |                   |                  |
|                            | इकि-लामी        | FF                | •                |
| वर्द्धवन्                  | द्विवयम         | र्तक्ष्यय         |                  |
| क्रम्बर्गिक                | <b>किए</b> ग्रह | चेर्य ध           | do do            |
| <b>चेर्यस्</b>             | <b>धिरुर्</b> म | नेफर्म            | स्व दे०          |
| <b>इमा</b> म् <u>रा</u> स् | ईमारुर्म        | हंग्रह-           | 20 Ao            |
|                            | ड्राफि—ग्रहा    | K.                |                  |
| मान-व्याम                  | ं मार्कप्रक     | झारुस्यम्         | go go            |
| म्हरक्रीह                  | चीरमेशास्       | <u>क्राफ्रा</u> ह | स॰ दे॰ े         |
| ईमारुर्गम                  | ईमाएर्गम        | <b>क्रिंग्रह</b>  | 20 Ao            |
|                            | ङ्राही-छीई      | न                 |                  |
| चेरवरन्                    | चीरवेशातास्     | चीरलेव            | ao do            |
| चोरवेष्यस्                 | माथाक्ष्रीय     | :।।होर्युट        | 40 Ao            |
| डीमर्फग्रह                 | ड्रीहिफ्र्य्    | <u>क्री</u> (वेय  | <b>20</b> Åo     |
|                            |                 |                   |                  |

०६--०ए ०१ए३ ०म

| —धिन्ने । म्राक्तम्         | इ ,हार्फ्टारर्जात ।    | क्षिक अर्चभते           | <u> 415'—3</u>       |  |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| (1)                         | -अर्च् (तैया क्र       | - डिम्पिक्ट             |                      |  |
| । क् <u>रिक</u> ्र सि       | नुख्य दे वातुश्रा व    | कि प्राष्ट्रीछि-        | -039                 |  |
| <b>कान्योश्</b> कल          | ct                     | es se                   | <u>~_```````````</u> |  |
| <u> अभिभीर्ग</u>            | £6                     | £6 £6                   | ०तिहाम्ड             |  |
| <b>क्रिक्ट क्रिक्ट</b>      | <b>e</b> £             | £\$ <b>6</b> £          | <u>ं३८०</u>          |  |
| ाक्र <b>ी</b> र्गम्         | र्तसवन्य               | do do                   | <u></u>              |  |
| अर्बुवरामर्हि               | अनुनुरावहि             | श्रद्धि                 | 20 do                |  |
| अर्बेडीध्वर्स               | भ्रमुद्रियोस्          | अर्बुन्धाः              | 40 do                |  |
| शर्वविद्य                   | अनुनुपास               | अर्बेंबेख               | do do                |  |
| सामान्यमूय—खेङ              |                        |                         |                      |  |
| •                           | । श्रीाष्ट्रह          | चीरवाम्बभूव             |                      |  |
|                             | । ज्ञीम्ब्र            | भामाम्र्रीक             |                      |  |
| ईमॡ <u>ङा</u> फ्र <i>ि</i>  | <b>इम्द्रेडा</b> ए)कि  | किष्टाएर्राइ            | 20 20                |  |
| र्कड़ाकर्तन                 | धिकहारम्ह              | <b>म्हिड्डा</b> म्र्रीह | कि ०५                |  |
| र्ज्यो <u>ङा</u> ण्र्रीम् ' | <b>किक्ष्टा</b> ष्ट्रक | किष्टाम्प्रीम           | io do                |  |
| वरास्त्रयं - खिर्ड          |                        |                         |                      |  |
| डीमारुर्मिष                 | डीगिएग्रर्मेक्ष        | धर्महरू                 | 20 do                |  |
| अस्रोध्यस्स                 | अस्रीध्यास्            | :186)िहरू               | 40 do                |  |
| अवीर्वन्त                   | मार्कग्रहरू            | क्रम्भिष्ट              | og or                |  |
| अनवायनभूत वार्              |                        |                         |                      |  |
| णान्त्री। ह्या मार्ग महा    |                        | કર્ફદ્                  |                      |  |

ije Sije

| * 11 P | TIE TIE  | 32.22 | ı | white w | Eftigue. |
|--------|----------|-------|---|---------|----------|
| ~~~~~  | ~~~~~    | ~~~~  | ~ | ~~~~    | ~~~~     |
| विचार  | ाष्ट्रही |       |   | [ ]     | म्झाम्ह  |

अचेपास्वभूत, अवेयाञ्चकार, अवेयाञ्चके। अचयेत, अचयेत । तङ्—आचेयत्, आचयत् । लिर्—अचेयामास,

но до आदिवश: HESEFIRE माध्निनास य० वे० आदिवत मार्हिनास **इन्ह**ि।हि आत्मनेपद् उ० ते॰ अधिवस् मान्नीह श्रमिवान अधिवतस् Ho Ao अधिवः क्रम्भाष्ट आचिचतास् प्रव्याध्य व्यवस् आचित्र कृष्ट्र-परस्मेपद

**ड्रा**निमहि

अत्रं ( उसवपदी—क्साना, पेंदा करना ) के ह्प अर्च के समान अचीयपीट । तुङ—आचीवयत् , आचीवयत् । कुट्—अनीसता। कुट्ट—अनीषकाति, अनीषकाते। आशो॰—अन्यति

कि नामम क के प्रक क ( ान्फ्य ानधार-निव्यक्त अर्थ के समान नखते हैं।

वावा है। लिखा सामान्यसूत ( कुछ ) कंपना सि कि है।

। कार्याधार — के । अपिनिष्ट — नार्याप्त । किन्ये विष्ट — उक्त यत । बिर्--अर्थेशमास, अर्थेशम्बभूव, अर्थेशाबके । बुर्--अर्थेशिता । नह—अर्थनते । किर्ट—अर्थनताम् । विधि—अर्थनेत । तङ्—आर्थ-

क्षित्रं

<u>अप्रित्र-प</u>

**ड्रीमार्ड**नाए

SÉG

आवेथेताम्

ম০ রি০ স্থার্থর

20 do

भ्राधिने

अवक्यामहि

| <u> इ</u> ीमार्थंहारू | डीग्रिशिष    | श्चायुत्र  | 20 Ao  |
|-----------------------|--------------|------------|--------|
| आर्थश्वस्             | श्राविधेशास् | आर्पेश्याः | स० वि० |
|                       |              | ~~~~~~     | ~~~~~  |

त्रम्पव्ही-क्यंत् (क्ह्मा) ... वम्यव्ही-क्यं (क्ह्मा) ... क्यंत्रते । वोह—क्यंत् , क्यंत्रताम् । विधि—क्यंत्रते, क्यंत्रते । वह—अक्यंत्रते, यक्यंत्रते । वह—क्यंत्रत्ते, क्यंत्रवक्ते । वह—क्यंत्रत्ते, क्यंत्रवक्ते । वह—क्यंत्रत्ते, क्यंत्रवक्ते । वह—क्यंत्रत्ते, क्यंत्रवक्ते । वह—अक्यंत्रियते, क्यंत्रविद्यंते, क्यंत्रविद्यंते, क्यंत्रविद्यंते, क्यंत्रविद्यंते, क्यंत्रविद्यंते,

### डेर्म्स्टर्भवर्ड

| अवस्थरवर्ध | अनक्ष्रंशास् | श्रीवर्ध्यक्षीः | स॰ वै॰ |
|------------|--------------|-----------------|--------|
| 五字子子       | मार्काकम्ह   | अवक्षत          | of or  |
|            | इप्रिमास     |                 |        |
| माक्ष्महरू | अंस्थांत     | अवस्त्रम्       | 20 20  |
| श्रवक्षय   | अवस्थ्रपुर्स | अवर्थाः         | 40 Ao  |
| 产产生        | अन्दर्शास    | धिक्रमा         | go go  |
|            | hhush &      | S S             |        |

# उभवपदी—तत्त् ( घोना, साफ करना )

३० ते० अवस्तु अवस्त्राविद्

चन् के रूप जानपति, चानयते इत्यादि नमते हैं। निट्—चानयास, जानपस्य, चानयाञ्चमर, चानयाञ्चले । नुट्—चानयिता । नुट्— चानिययति, चानिययते । आशी०—चान्यात्, चानियविता । नृट्— अचानिययत्, अचानिययते । नुट्—अनिचनत् अपिचनतास् अपि-

Heathileteke

चलत्। अधिचलतः अधिचलतम् अधिचलता अधिचलतम् इत्यादि। अधिचलता । आसनेपद् में—अधिचलत अधिचलताम् इत्यादि।

उभग्रवही—गण् ( गिनना )

गण्यति, गण्यते। विट्—गण्यान्वभून, गण्यामास, गण्यान्वस्, गण्यान्वस्, गण्यान्वस्, गण्यान्वस्, गण्यान्वस्, भायाग्यान् अन्राण्यास् अन्याण्यास् अन्याण्यास् अन्याण्यास् । बुट् गण्यानियस्, । विट्—अगण्यास्यस्, ।

अभयपदी - जिन्ही (विचारता)

बह्—निक्तथति, चिक्तथते । बिह्—सिकामास, चिक्तथाम्, चिक्तवाम् । बिह्—सिकामास, चिक्तवाम्, विक्तवाम् । बिह्—अभिक्ति अभिक्ति। अभिक्तवाम् अभिक्तिनम् । अभिक्तिक्तस् ।

उभयपदी –तड् ( मारता )

बर्—तादमित, तादमते । जिर्—तादमास, तादमानमूव, ताद-याञ्चकार, तादमाञ्जरे । जुर्—श्रतीतहत् श्रतीवहतास् श्रतीवहत् । श्रतीवहत श्रतीवहेतास् श्रतीवहत्त् । जुर्—तादमित्। जुर—तादमित्मित, ताद-भिष्मते । श्राशी०—तादमात्, तादमियोष्ट ।

उभयपदी—तपू ( गरम करना ) तपू के हव सबेथा तहू के समल होते हैं । सापभीत-तापभते, इत्यादि ।

## वभवपदी—तुज् ( वैाजना )

बर्-नोबपति, तोबपते हत्गाहि। बिर्ट —योवपाञ्चभार, तोबपाञ्चभे। बुर्ह—यतुवबद् थत्तुवताम् अत्तुवत् । यत्तुववतं यत्तुवेताम् अत्तुवन्तं । बुर्ह—सेबियोर् । बुर्ट्-तोबियोत्, तोबिययते । यायो॰—तोब्यात्,

उभयपदी—देग्ड ( दंग्ड दंगा) द्रव्हयति, द्रव्हयते। जिट्-द्रव्हयाञ्चकार, द्रव्हयाञ्चके, द्रव्हयामास, इय्हयाम्बभूव। जुर्च-श्रद्श्यहत् श्रद्श्यहत्। श्रद्श्यहत्। इय्हयियते। । शाशी०—द्रव्ह्यात्, द्रव्हयियीदः। द्रव्हयियते।। शाशी०—द्रव्ह्यात्, द्रव्हयियीदः।

#### इमक्रम्ह

गाल् – ( पालना, रचा करना ) जुङ् – अपीपलत, अपीपलत । 1 हड़िम्टि, अपीपिस न्यां कर्मा कर्म कर्मा कर्म कर्मा कर्

वैयं—( वैया वर्षा) " — अवैवैयर् अवैवैयर्।

डमसपड़ी - जुरा सरता ) प्राणगति, प्रीणपते इत्याहि । जुरू -- अपित्रीयत्, अपिप्रीयत । आस्मनेपड़ी--मत्त्युं ( धमक्षाता, डारता )

आत्मनेपदी—भत्मं (धमकाना, डारना)
भत्तेयते । जिट्—भत्मंपाञ्चके । जुर्ड—शवभत्तेताम् अवभत्तेन्त । शवभत्तेथाः अवभत्तेथाम् शवभत्तंत्वम्। शवभत्तेविहि अवभत्तिमिहि । जुर्ट—भत्तेथिता । जुर्द—भत्तिविष्यते । आशी०—

# उभयपदी—भन् ( खाबा )

भवयति, भवयते । जिट्- भवयामास, भवयात्म्य, भवयाल्यकार, भवयाञ्चे । जुङ्-अवभवत् अवभवत । जुट्-भवयित । जुट्-

#### उमयपदी-मूर्व (स्थामा)

मुचयान्न भूषमित्यते । बिट्-मूचयामास, भूषपाम्बभूव, भूषपान्नकार मूचयान्नके । बुह्-श्रवभूपत, श्रवभूपत । बुट्-भूषपिता । बुट्-

आत्मनेपदी—मन्त्र — (सेलाह करना या सलाह देगा) मन्त्रम । असमन्त्रयाः असमन्त्रेयास् असमन्त्रस्यम् । असमन्त्रेयास् अस-नाविह् भमन्त्रामिह । बुट्-मन्त्रयास् असमन्त्रयम् । असमन्त्रायिह भमन्त्रामिह । बुट्-मन्त्रियाः । बुट्-सन्त्रियाः । अस्तर्भातिः ।

#### ( गन्त्राक ) ,गाम—डिग्रमस्ट

मागैवति मागैवते । बिट्—मागैवासास, मागैवाब्युद, मागैवाञ्चकार, भागेवाञ्चे । असमागैत, असमागैत । बुट् – मागैविदार । बुट् – मागै-विष्यित, मागीविष्यते । आशी० – माग्योत, मागैविदीष्ट ।

## मार्जे, ( ग्रह् करना, पोक्ना )

मार्जेशति, मार्जरते । जिर्-मार्जेशामास, मार्जेशाख्येत्, मार्जेशाखकार. सार्जेशखके । जुरू—श्रममार्जेत् । स्थान् । जुर्-मार्जेशिया । जुर-मार्जेशिया । जुर-मार्जेशियाते, मार्जेशियते ।

# ( किंग्से प्रज्ञाष्ट ) ज्ञास—डिक्रिक्केरप

मीनविधि । मीनवाञ्चकार । ऋषीमनन् अभीमनवाम् अभीमनन् ।

#### उभवपदी —रस् ( बनाना )

रचयित्वति, रचयते । बुङ्—अररचत्, अररचत । बुट्—रचयिता। ब्ह्-

ं उभवपदी— वर्णा ( वर्णन करना था रंगना ) वर्णभिः, वर्णभिः । बुद् श्रववर्णेत्, श्रववर्णेत् । बुर्—वर्णनिता । बुर्—वर्णियसिः, वर्णीयस्यते । शायीः —वरकितः, वर्णभिषिः ।

आस्मनेपर्ी—वञ्च ( घोखा देना ) वञ्चनते। बिर्-चञ्चयामास, वञ्चपानसूव, वञ्चपाञ्चके। तृष्ट्-अववञ्चत अववञ्चेतास् अववञ्चन्त । बुर्-चञ्चपिता। बुर्-अववञ्चत

সাহা)০—বস্ত্রপিধীস্ত ।

#### उभयपरी—वृज् ( ब्रि!इंता, निकालना )

वर्षेतात, वर्षेतते । अदीकृतत अदीकृताम् अदीकृतत् । अववर्षेत भववर्षेताम् अववर्षेत् । अदीकृतत् अदीकृताम् अदीकृतन्त । अववर्षेत

#### उभयपदी—स्पृह् ( बाह्ना )

स्पृद्धपति, स्पृद्धपते । जिट्—स्पृद्धपतास , स्पृद्धपान्तस्, स्पृद्धपान्नसर, स्प्रह्मान्नके । जुङ्—अपिस्पृद्धत् अपिस्पृद्धतास् अपिस्पृद्धत् । अपिस्पृद्धतं अपि स्प्रहेतास् अपिस्पृद्धन्त । जुट्—स्पृद्धियता । जुट्—स्पृद्धियत्ते । आयो०—स्पृद्धात्, स्पृद्धियिष्ट ।.

## द्यास सोवास

# ( धारुक्छ ) राष्ट्रधी एकी

(य) जाज़ जाता है, जेसे—सिंदु और ते के बीच में य जाड़ कर

ं हे, हे, हे, या, के, या, के, पा, सो और हा थातुकां का अन्तिम स्वर् हे में बदल जाता है, जैसे—दोधते, घोषते, मीपते,

गीयते, पीयते, सीयते, हीयते। श्रीर थातुशो का वैसे ही रहता है ; जैसे—ज्ञायते, स्वायते, भूयते, ध्वायते। बहुत सी थातुश्रो के बीच का असुरवार कर्मवाच्य के क्यों में निकाल दिया जाता है ; जैसे—वन्यू से वध्यते, श्रांस् से ग्रस्थते, इन्ध् से इध्यते।

(४) अस्य ज्ञः लकारो में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होते हैं जेसे, परोक्यूत में—निन्ये, वसूदे, जज्ञ आदि, आथवा कृथातु के ह्या जोड़ कर, जैसे ईताच्चके अथवा अस्य, धातुके ह्या त्यावर, कथ्यामासे आदि।

( १ ) स्सरान्त चातुजों के तथा हन्, जह, हम् चातुजों के दोनो मिनिया, किपातिपति तथा आशीबिंह में वैक्तिपक ह्य घातु के स्सर् की बृद्धि कर्स्स तथा प्रस्पयों के पूर्व ह् जोड़ कर चनते हैं ; जैसे—हा से हाथिता अथवा स्था । हाथियते अथवा स्त्यते । अस्तिव्यत अथवा अस्तिय । स्थिपीष्ट अथवा स्तिय ।

(क्) नीने कप्रीवाच्य तथा भाववाच्य के ह्य हिये जाने हैं। जैसा ऊपर नवें सेगाल में बता चुके हैं। कप्रीवाच्य की किया के ज्ञास उपर उपर वचन में कप्त के अनुसार होते हैं। भाववाच्य का अथ पुरुष और वचन में होता किया का होता दिखाना। यह सत् प्राप्त प्रमुख्य है केवल किसी किया का होता दिखाना। यह सत् वस्त प्रमुख्य एक वचन में होता है, क्तों के अनुसार इसके ह्य नहीं वहल है। एक प्रमुखे, वाम्पास प्रमुखे, दी: भूयते; त्वया भूयते, युवाभ्यां नें के भूयते, युवाभ्यां भूयते, अप्ताप्त भूयते, आवाभ्यां भूयते, अप्ताप्ताः

। इस्प्रेस कार्यु, मारुपूर गक्य भित्र । हिस्स्

# १६२—मुख्य घातुज्ञों के कर्मवाच्य तथा भाववाच्य है, हप ।

। मान्यस्य मान्स्य मानस्य निक्स्य । कोस्य निक्स्य मानस्य मानस्य मानस्य । कोस्य मानस्य मानस्य मानस्य । कोस्य मानस्य मानस्

सर्व-बर्ट-सुच्यते सुच्यति सुच्यताम् सुच्यताम् सुच्यताम् सुच्यता। स्वाम् । विधि-सुच्यत् सुच्ययास् सुच्यत्। बर्ड-सम्बत्त । स्वाम् । विधि-सुच्यत्त ।

| श्रम्।द्वन्ध      | म्रोहिहासिक     | ल्ड्—अमीक्यत         |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| . <b>म्रत्</b> रम | मुचीयास्वास्    | গ্রাগ্য)০—প্রপ্রান্ত |
| <b>किन्छ्यामि</b> | <b>ई</b> क्यिम  | किम्नाम-इक्          |
| :प्राकारि         | <u>जिक्य</u> ां | क्तार्म—ड्रेक्ट      |
| अमिस्मिडि         | ब्रीम्ब्रमुख    | मुक्ति               |
| अभिक्रवर्म        | असेवाजार्स      | असिन्याः             |
| असिवय             | असेवायार्स      | नीर्माष्ट – कृष्ट    |
| इममीसुर           | सिसिध्वह        | सस्य                 |
| इंडिड<br>इंडिड    | धिम्बार्        | <b>म्ह्यमि</b>       |
| रिम्सि            | सिस्राधु        | खिरं सिर्मन          |
|                   |                 |                      |

| <b>इम</b> ड़ीड़  | ईम्डी<br>इ                         | \$5                | <b>2</b> 0 do |  |  |  |
|------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|--|--|--|
| <i>िन्न</i>      | ਵੰਵੀਲ੍ਹ                            | <i>र्म</i> झेड़    | स॰ दे॰        |  |  |  |
| <i>5ं</i> डीड़   | तेइ ताइइ ईह                        |                    | do do         |  |  |  |
|                  | ट्राजी—होस                         | इंग्रिप            |               |  |  |  |
| ज्ञीमार्ग्हरू    | ज्ञीमार्गकेस द्वीवार्गकेस क्षेत्रस |                    |               |  |  |  |
| अदीवध्वम्        | જાદ્યુંનુત્રાાર્મ                  | अदीवधाः            | र्स० ते०      |  |  |  |
| अदीतन्य          | अद्गेज्यास्                        | अदीवध              | do do         |  |  |  |
|                  | .काज-<br>इ.स होता                  | अवदाय              |               |  |  |  |
| डीमर्छाड़        | डीम्प्रीड                          | डीमुच              | 20 20         |  |  |  |
| दीग्रस्वस        | हाँगेयाः होनेवाशास् दोनेव्वस्      |                    |               |  |  |  |
| दीग्रस्          | डीवेत डीवेयाताम् देविरम्           |                    | no do         |  |  |  |
|                  | ङ्गीर                              | तिही               |               |  |  |  |
| दीयाम <u>ई</u>   | ड्रीगादहे                          | र्षेह              | 20 Lo         |  |  |  |
| दीवत्वर्स        | दीवृत्रास                          | दीगस्च             | स० ते०        |  |  |  |
| दीवन्यास         | म्रोठिवास्                         | र्वमधास            | य० वि         |  |  |  |
|                  | ,डार्फ-                            | महिष्ट             |               |  |  |  |
| दीमाम्ह          | ईमार्मह                            | <i>हें।</i> हे     | 20 do         |  |  |  |
| <b>ई</b> अस्ट्रि | र्ह्म है                           | सुम्रहे            | H0 A0         |  |  |  |
| क्रिक्टि         | <del>६६६</del>                     | <del>5</del> श्रिक | do do         |  |  |  |
|                  | म्य-त्यह                           | मुष्टेष्ट          |               |  |  |  |
|                  | फ्नार्घतक को                       | 15—15              |               |  |  |  |
| [ सावस्पूर्वाब्त | मर्गिह स                           | 4 <u>1</u> 112     | <b>इ</b> क्ट  |  |  |  |

| <br>BPPITER }                | ्यस्य- <u>विद्</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPSIR )                      | ्रमानाम्हीष्ट र्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रदीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | no do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| म्बनीक्ष }<br>अदिस्म         | ्र अदाजिवाशास्<br>शक्वाजास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ् अदाभिष्ठाः<br>( अदिशाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स॰ दे॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| म्मिशिहार }<br>ब्रीम्मिहार } | ज्ञीरूपीरूष }<br>ज्ञीरूजीष }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रवागिष<br>१ अशिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | मिषक्य—खंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अवद्ययम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| इ।वार:                       | វ្រែសុទ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>इंग्सि</b>                | द्राचाभाष्ठे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सांगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| है <b>म्फा</b> काइ           | ईम्जानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बाधाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | मह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :प्राम्मीइ रिग्नमीइ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ानमीइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| शानमाइ                       | दाभितासाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भाजनार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ho do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u> ज्ञाकशीकृ</u>            | <b>इम्राप्तमी</b> इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इाम्मीक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | उक्र-किनिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सामाध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दास्यस्य                     | र्म्भाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>क्रि</b> म्डाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ab og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| इंस्टिड                      | <i>विभा</i> ड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नुस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स० ति०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| द्रास्याम्ह                  | इंगिस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> ब्रिम</u> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | संयवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ह</b> नक्राशीड़           | <u>र्ह्मभा</u> ड्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हाज्योइ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हाशिव्यस्त्र                 | र्ष्ण्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हाविष्यस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ho Ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| इमाम्नमीड् इंग्राम्मीड्      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हुन्धाहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | of of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | स्वातिक क्ष्मित्र क्षमित्र क्ष्मित्र क्षमित्र क | भारताम् ( आहेपाताम् )  आहेपाताम् ( आहेपाताम् )  आहेपाताम् ( आहेप्याम् )  आहेपाताम् ( आहेप्याम् )  आहेप्याम् ( हेम्साम् )  हेम्साम् ( हेम्साम् ) | भारत के कियोड़ क्षा कर्मा कर्म कर्मा कर्म |

| Grante Gar, Gu               | and the fact that                      | an ecen tanen |        |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|
| डीमाष्र्याज्ञ                | ह्यागिष्यावहि अहा <del>विष्याम</del> ि |               | 20 do  |
| अद्मिलिलस्वस्                | अद्गिकिनेशास्                          | अदाभिष्यथा    | Ho do  |
| अदाभिष्यःस                   | अदाजिष्येतास्                          | क्रमिश्म      | य॰ दे॰ |
|                              | र्धार्था                               | ě             |        |
| श्रीमाष्ट्राहरू              | <u> डीमाम्रा</u> इष्ट                  | भिराहर        | 20 Ao  |
| अवीक्तस्यर्म                 | अदास्मेशास्                            | अदीस्त्रताः   | 40 £0  |
| अद्दर्भन्त                   | श्रद्धास्त्रियास्                      | अदीस्थव       | ao do  |
|                              | ङ्रक-नीग                               | <u> ज्ञा</u>  |        |
| डीमिंग्िग्नी                 | डीविष्णीइ                              | क्षिकीव       | 20 20  |
| म्हर्गिषीःइ                  | द्गाथियोयास्थाम् <u>,</u>              | :18्यिकीस्थाः | Ho Ao  |
| दागिपीरन्                    | मान्त्रामिक्षाइ अधिक्षास्              |               | no do  |
|                              | lbhk                                   |               |        |
| डीमिभिङ                      | ड्रीमिम्                               | <u> मिन्न</u> | 20 80  |
| दासीध्वस्                    | दासीयास्थास्                           | :1ठग्रीमाञ    | स॰ ते॰ |
| <u>बासीरच्</u>               | दासुह दासुनावार्स                      |               | no do  |
|                              | ्<br>ङ्रोजीए।                          | ke            |        |
| ह्याम मेगवन्य [ अविकानेवाच्य |                                        |               | ≻ಾಜಿ   |
|                              |                                        |               |        |

निक्त प्रियं क्षेत्र विवास क्षेत्र क्

। कम्नाएष — इक् । उत्भिए—०रीष्टार १ हिन्छाए हिन्नाए हेस्नाए—इंक्ट । ग्रहाए ग्रिकाए ।हाए— इंक्ट अवाविवायास् अवाविष्यस् । अवाविष अवाविष्यहि अवाविष्यहि। पिपाई। ब्रिङ—अवाधि अवाभिषाताम् अवाभिषतः। अवाभिष्ठाः इन्मीर कि। इन्मीर हाएर क्नीर। द्वीर हाएर क्-इन्ही अपीक्षाम् अपीवध्वम् । अपीक् अपीवानहि अपीवामहि ।

। डामिए —offप्राक्ष । किम्नाश्च—इक् । ताताश्च—इक् । द्वीयमधीराश्वर विद्याः अस्थामिपाथास् अस्थानिष्यम् । अस्थाभिषे अस्थानिष्योहे तस्याहे । बुङ्—अस्थावि अस्थानिषातास् अस्थानिषत । अस्था इनम्बीत क्ष्म । इन्यनेत धायन वस्त्रीत । देम्बीत तायन । यनावनाम किति । तक — अस्थीयत अस्थीयेताम् अस्थीयः । तिर् — मिन्ना स्मायन स्थायन हिला है। हो। है। इस स्थायन स्थायन है।

1193

ि हो।एउड किफी।इस् माहामधी -१३० माइस—, केल । ५डीक ताइक इक्ट—ड्रकी । झाफड़ रिमिड्र—१इ

### फ्नार्मक—क्मेक्स-।ह

वस्राध-वर्ड

व्राप्ट 20 as श्रीवावह ज्ञायामह स॰ तै॰ याग्रस स्थिक झायध्वे do do स्थित इधियु स्थिन्स

| स्यागिष्यम्<br>स्याज्यम्<br>स्यागिष्यम्<br>स्याप्ताह | माथागिषाया<br>हेड्यासायास्<br>हेड्यास्यहेड<br>हेड्यास्यहेड | ाष्ट्रगाहर }<br>श्रमाहर<br>श्रमाति<br>श्रमाति<br>श्रमाति |            | 20 do        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| र अज्ञासय<br>१ अज्ञासय                               | भजामगाम्<br>१ अज्ञासाताम्                                  | अद्यंषि                                                  |            | ्टे ० ह      |
|                                                      | म्मर्भय—खिङ्                                               | _                                                        |            |              |
| जिमिहे                                               | यमिवर्ड                                                    | वर्ड                                                     |            | 20 Ao        |
| हंग्रहीर                                             | बर्झान्न                                                   | र्मह्रोरू                                                |            | но до        |
| <b>इ</b> म्होस्                                      | नाइष                                                       | हिए                                                      |            | do do        |
|                                                      | डाली—जिस                                                   | इंग्रिप                                                  |            |              |
| डीमाग्रहरू                                           | श्रद्यायादिह                                               | श्रद्याचे                                                | •          | 20 do        |
| ं अञ्चात्रह्यम् ।                                    | अञ्चानुत्रामं अञ्चानव्यमं                                  |                                                          |            | 40 do        |
| अधीर्यक                                              | अञ्चानेवास्                                                | अस्थित                                                   |            | do do        |
|                                                      | <u> বিৰাপীয়— আই</u>                                       | erre                                                     |            |              |
| ज्ञीमर्राष्ट्र                                       | झिम्लाह                                                    | द्यीपुरा                                                 |            | 20 20        |
| र्वाकुरवर्म                                          | <b>अधियाशास्</b>                                           | इधिशाः                                                   |            | но до        |
| चावुर्च                                              | ज्ञानेयाताम्                                               | द्यायेत                                                  |            | op or        |
|                                                      | <u>्रृष्टाणिङ्</u>                                         | भे                                                       |            |              |
| चीनामई                                               | इंगयान्हे                                                  | व्यक्                                                    |            | 20 20        |
| संस्था                                               | च्यानुजार्स                                                | र्थावस्व                                                 |            | स॰ दे॰       |
| माव-वार्स                                            | ज्ञानवास् ज्ञानवास्                                        |                                                          |            | % व          |
|                                                      | इकि—ाह                                                     |                                                          |            |              |
| ्रिमावक्रमेवाच्य                                     | नागाई म                                                    | ·<br>·<br>·                                              | <b>~~~</b> | ~~~~~<br>8≠0 |

### अवश्यवमावृत्त-विद

प्राठाष्ट्र } :प्राठाषोष्ट्र } ्राधार्य ) ( काधिवारी रक्तिशाह्र र् 1616 a, ao

इाह्मीह्र ) , इम्भार्काहर ) इन्भार्का हिं र्गताहे ्रज्ञातास्मर् र्मातास्बह 20 20 विश्वास्त्राधे हे इंग्लिस है भाषितासे विश्वाताह } र सातासाथ वावास Ho do

#### ज्ञास्य है इस्यःध चास्येत ज्ञामान्यभविष्य - लुट्

हिंगाहर 20 Ao र्यास्त्रावर् र्यास्त्रामर् ज्ञास्येथे {ज्ञास्यक्वे इंग्लिकीये क्ष्मित्यक्वे रिक्राधिकासे र् जास्यस Ho Ro िन्छानाह } हिंद्यानाह } हिष्महीस् (

# क्राग्रीलिङ्

मुक्त्राधियोवस्थास् र् ज्ञावियोध्वस् ् ज्ञानिषीधाः ्र ग्रासीयास्थास् ्र ग्रासीयम् ्यासीयास्ताम् ( चासीरत् ( चासियीयास्ताम् ( चासियीरत्

इमारुशिह र् इंग्लिशिह रे

क्यातिपात – रहे ह्माधिपीय र् ज्ञीमिषिष्रीक्ष र्रे ज्ञीमिष्णिक्ष र्रे ्यासीबहि ( जासीमहि

हिस्त्राधिक्यत र अज्ञाधिक्येतास् रे अज्ञाधिक्य अञ्चास्यन्त श्रज्ञास्त्रवास

oh ok श्रम्भास्यत

्र शासीय

जासोधाः

अधिष्टीहरू है असिहि

किशिहि र्

र्स० व्या० प्र०—३६

20 Ao

40 Ao

go go

do do

Ľ

| डीमर्धिन                       | डीर्क्स                               | चीवृद                        | 20 Ao          |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| मोनेखम्                        | माथायास्                              | :118िमिन                     | स॰ दे॰         |
| <b>म्रोधी</b> च                | चीवेशातास्                            | <u> छिंदि</u>                | of ok          |
|                                | ्रकातिङ,                              | 闹                            |                |
| ईमार्शक                        | चीयावहै                               | फ़ीं <del>ड</del>            | <u> 2</u> 0 do |
| मुक्तम्                        | मार्फिन                               | चीयस                         | स॰ दि॰         |
| म्रोज्न्मि                     | चीयेतास्                              | चीयसास्                      | no go          |
|                                | ड़ार्क-ग                              | sir                          |                |
| <b>इमाम्</b> हि                | हेशाहह-                               | चीज                          | 20 Ao          |
| क्रियास्                       | चीवेश                                 | चीयसे                        | स० ते०         |
| क्रीयन्त्रे                    | <b>ई</b> ईरीह-                        | ਜ਼ਿਆੀ=                       | य० रि          |
|                                | ड़क — न                               | н <del>Б</del> Б             |                |
|                                | फ्नाम्सक-को                           | क्रम—ही                      |                |
| । िम्भाष्य-ड्र                 | । वह—स्यावा । वृ                      | ध्यामिषत अध्यासव             | Ê              |
| वासं अध्यासामास                | स्यापि श्रस्यामिपा                    | हियाँ । बिर्ह्—अ             | Þ              |
| निष्ये देखाते - इत्            | of 1 Debibate                         | सिधिहीकिया अध्यक्षित         | š              |
|                                |                                       | —घोन्ने । म्राज्नमा          |                |
|                                |                                       | र्मायते ध्यायते              |                |
| ्यज्ञास्यामहि<br>अज्ञास्यामहि  | ् अज्ञास्मावहि<br>( अज्ञासिक्यावहि    | र्थास्ये<br>श्रेत्राधिस्य    | 20 Ao          |
| ्रश्चानिबद्धम्<br>श्चानिबद्धम् | ्यज्ञानिक्येयाम्<br>। अज्ञानिक्येयाम् | ्रश्चास्त्रिया<br>श्चासित्या | स्रु वैट       |

क्शम से।पान

845

्रमावक्रमेवाच्य

| ्रम्यासम्<br>हेस्साहानाह्य         | ईम्सर्हे<br>इम्सर्हाम्         | हेतिहें<br>हाहणीह                     | 20 Å0                 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| हेशास्त्रे<br>हेशास्त्राह्ये       | , क्रासार्थ<br>ह्यास्तितासार्थ | नेतासे<br>हास्त्रास                   | Ho Ao                 |
| नेतारः<br>( क्रिक्सारः             | गिठक<br>गिठमीड }               | ्रेवा<br>चित्रा                       | य॰ ति॰                |
|                                    | ग्तनभिष्य—त्तुर्               | علط                                   |                       |
| ्र अचायिताह<br>र अचेत्महि          | श्रम्भामस्<br>श्रम्भः          | ਯੀਸੀ। <b>চ</b> ਲ }<br>ਸੀ <i>ई</i> ਲ } | 20 do                 |
| ्शनाभिष्यम्<br>( अ <i>चे</i> ध्वम् | ् अवाभिषाम्<br>( अवाभाम्       | ( अचागिष्ठाः<br>( अम्रहाः             | но до                 |
| सम्मान्यः<br>१ अनेपय               | ्यचानिषातास्<br>श्रचेषातास्    | शीनक्ष                                | ao  ao                |
|                                    | ্ৰগ্ৰন্থ—এহ-                   | 田田                                    |                       |
| ईमफ्नीम्                           | <b>डिम्प्रमिटी</b>             | किन्टी                                | 20 Ao                 |
| हंश्यक्ति                          | विक्याश्र                      | <b>र्मा</b> किल्ला                    | 40 do                 |
| <b>इ</b> म्मिम                     | <u> निष्मन</u> ी               | क्रिनी                                | no ão                 |
|                                    | डिंग्- जिंद                    | <b>5</b> P                            |                       |
| ड्रीमार्गक्र                       | <u> डी</u> घाप्र <u>िष्</u> र  | असीये                                 | · 20 Åo               |
| मुह्यविष्ट                         | शनीमेशास्                      | શ્રક્તિશાઃ                            | स० दे०                |
| फ्र <b>क्ष्यें</b> कि              | अचीमेवास्                      | अचीवव                                 | oĥ ok                 |
|                                    | यगर्भय-वर्द                    | BFRE -                                |                       |
| £ <b>⊒8</b> (į́                    | अफ्ट ) ग्राच्ही                | ग्रह्मी<br>                           | ्<br>हिन्द्रमुख्यान्य |

| जािववातास्-अनेवातास्                 | । विद्यास अ                        | यानतिवर्षः ।यानतेसर्         | taled to               |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <del>-</del>                         |                                    |                              |                        |
| । ज्ञिष्टीही शिक्षकी रिक्ती।         |                                    |                              |                        |
| मार्कितिङ मार्किङ                    | कृत । इस्सि म                      | ातार्थित तर्वाता<br>।        | - <del>।श्रीश</del> ्च |
| मि जीवेताम् जीवन्तास्।               | क्षिट—इफि । ह                      | कि हेर्गिक केर्गिक           | − <u>डफ</u> − ही       |
| श्रीमाध्यम्<br>श्रीमाध्यमाहरू }      | श्रमेखावहि<br>इक्षित्रकारिक्यावहि  | किन्द्रहरू<br>हेक्शीहरू      | 20 do                  |
| ् अन्तिव्यक्षम्<br>( अन्तिविष्यक्षम् | ्यन्त्रभास्<br>श्रम्वाभिष्येशास्   |                              | <b>Ho Zo</b>           |
| ्यनेष्यत्त                           | ्यन्द्रविधास्<br>श्रम्             |                              | do do                  |
|                                      | <i>-</i> 800                       |                              |                        |
| ्रेमिए<br>होमिए।<br>इस्तुम्          | शिविष्टि }<br>शिविष्याह            | क्षिम्ह }<br>क्षिक्षीक्ष }   | 30 go                  |
| मुम्हरीय }<br>मुम्हरीयसीय }          | नियोवास्थाम् )<br>चाथिवीवास्थाम् ) |                              | स० ते०                 |
| ्चेषीरन्<br>चालियोरन्                | ्रवियोगस्ताम्<br>( चाथिपोगस्ताम्   | अधिह  <br>अधिकीह             | no do                  |
| -                                    | ্ৰন্গীণিড                          |                              |                        |
| हेमाम्हे<br>हमाम्ब्रुगमही            | हेनाम्ब्रहे<br>इनाम्ब्रह्मीह       | न्वेदचे<br>स्वाधिदचे         | 20 do                  |
| ्र नामित्यह्ने<br>सामित्यह्ने        | क्ष्मेश्र<br>सामिक्सेश             | ्र क्ष्यस्<br>इत्याजनस्      | स्॰ उं०                |
| क्ष्मिक्<br>हिन्मिक्षीह              | हिंदेन्हे }<br>हिंद्रविद्योग्ह     | <i>किफ€</i> }<br>किम्स्लीक } | ob ok                  |
| सामान्यभविष्य—खंड                    |                                    |                              |                        |
| ्र सावक्रमेवाच्य                     | न्गिर्गाम स                        | igş<br>                      | .~.<br>8 <b>≃</b> 8    |

-इतिह-नाविवीह । स्ट्रे-अमेलत--केन्जें । तुर् -नेता-वाधिता । तुर--ंजनी-अनाविष्वस्-अनेष्वस् । अनाविष-अनेषि अनाविष्वहि-अनेष्वहि अनाभिपत-अनेपत । अनाभिष्ठाः-अनेष्ठाः अनाभिपाथास्-अनेपाथास्

श्रवाभिध्यत् ।

1 Brabilisk

20 Ao

मिर्म

आविष्यते । आश्री०—अविविध-आविविध । त्रुट्य-अञ्च यस्यत--काशिक् - इक्र । तहाना अह्—अविवा-आधिका । क्र<u>ट्र</u>—अविव्यते--जीएक :१९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ - १९६१ -माजामभीरिक मीरिक — उन्हा । इसमिशिषी इनमिशिषी फेशिकी । इन्होशिषो शिष्टशोष्टी मेहोशिषो । इन्नोशिष्टी हाम्लोष्टी क्रशोष्टी निधि—अभेवत । लङ्— अशोवत अभोवेताम् अभोवन्त । लिङ्— । मान्नगिर मार्गमेर मारगिर—ज्ञान् । ज्ञम् प्रिक् प्रिक्ष मार्गमेर मार्गम् —ज्ञा

इक्त-नामित्र फ्लाइंस - क्रिकेस - री

to do मीयेशर्स **F**FPfF Hearli oh ok मोनमाम माप्तनाम मीवेतास् হানি-নিয়হ 20 80 सीय इंगियावहे सीयामह Ho do स्रवस् विदेशि नीयध्वे op or **5**戶/下 नियते Papelia

इंशिष्टि

इसार्घान

| ईमराहर्                     | <u> इम्लार्क</u>               | क्राइस                   | oĥ ož                 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| नेशास्                      | क्षाभक्ष                       | मेगरि                    | Ho do                 |
| :प्रहर्म                    | ग्रिक्                         | मुखाः                    | to do                 |
|                             | ड्रेक – क्रिमिमा               | अर्धस्                   |                       |
| डीमग्रीक्ष्य }<br>डीमग्र्यह | ्र अनाविष्यहि<br>श्रमेत्यहि    | श्रीधामह<br>भिन्न        | 30 do                 |
| ्र श्रमाणियम्<br>(अम्रह्मम् | ्रमाधिषायास्<br>भाषाम्         | ् अमिच्छाः<br>( अमिच्छाः | स॰ ते॰                |
| हम्मीहरू }<br>इम्हेर        | अनापि । अनेपतास्<br>( अनेपतास् |                          | o <u>å</u> o <u>k</u> |
|                             | कृष्टि—प्रहेश्याम              | HE E                     |                       |
| <b>ईमम्ली</b> मी            | ीं नियम्                       | िक्सी                    | 2020                  |
| इंडिंग                      | हेश्मीति शिष्टमी               |                          | H0 A0                 |
| फ <del>्रीमी</del>          | क्राष्ट्रकी                    | <del>िक्की</del>         | no do                 |
|                             | ्डाली—हरू                      | ार्रम                    |                       |
| ज्ञीमार्गिष्ट               | असीवादि                        | अनीवे                    | 20 Ao                 |
| श्रमीयध्वम्                 | माध्नीनेशास्                   | असीमधाः                  | स॰ वै॰                |
| अनीयन्त                     | अनीमेतास्                      | असीवव                    | ob ot                 |
|                             | गयवर्भय—बर्ब्ह                 | अपङ                      |                       |
| जीमर्हाम                    | डीम्भीन                        | मीर्ज्य                  | 20 do                 |
| मेहेश्हर्म                  | नीयेवाथास्                     | नीनेशाः                  | 40 do                 |
| नीयेरन्                     | माठाम्ब्रीवेशातास              | चीव्य                    | do 2-                 |
|                             | ्रकामिन                        | }                        |                       |
| ्रमावसमेवान्य               | मिमिर्हे म                     | <u>r</u>                 | हे <i>न</i> ६         |

ŧ

| अयां विल्यन्त          | अनाभिष्येताम्                         | श्रनाभिष्यत | og or         |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
| TUF                    |                                       |             |               |  |  |  |
| अमुज्यामु              | श्रमेख अनेवाहि                        |             | 20 Ao         |  |  |  |
| अनेव्यध्वम्<br>नियाम्ब | क्राक्ष्यास्                          | अमेब्बरा:   | to do         |  |  |  |
|                        | मार्ककिह                              | अनेव्यत     | og or         |  |  |  |
| श्चनेत्यन्त            | क्रिक—नीमित                           |             |               |  |  |  |
| 311.14 b.1116          | <u> डीक्मिश</u> ीक                    | नाजितीय     | 20 Ao         |  |  |  |
| ज्ञानियोमहि            | माध्यायीयास्याम्<br><del>२-०-३-</del> | :1ठगिष्धीाः | स॰ दे॰        |  |  |  |
| मुख्यमिष्टीात          |                                       | ड्यिम्साम   | of ok         |  |  |  |
| म्गियीरन्              | माजिपीयास्तास्<br>मा                  | -6-5        |               |  |  |  |
|                        | तथा                                   |             |               |  |  |  |
| <u> ज</u> ीमिक         | <b>डी</b> इंकि                        | स्पिर       | 20 Ao         |  |  |  |
| नेवीध्वस्              | पीखाः नेपीयास्यास्                    |             | tto do        |  |  |  |
| हर्मिह                 | नेवीव्ह नेवीयास्ताम्                  |             | no do         |  |  |  |
|                        | श्रीलिङ                               | IR.         |               |  |  |  |
| नाशिष्यामह             | <u>चाजित्यावह</u>                     | क्राधान     | 20 Ao         |  |  |  |
|                        | नामित्मेये                            | नाथिव्यसे   | но йо         |  |  |  |
| माजिल्ब <u>स्</u>      | <u>र्</u> ह्म्                        | नामित्यते   | og og         |  |  |  |
| <u> िनम्बिल</u>        | In                                    |             |               |  |  |  |
|                        | 1705                                  |             | 5 - 5         |  |  |  |
| नेब्यामहे              | नेव्यावह                              | किह         | 20 20         |  |  |  |
| मेखाःबे                | इस्कृ                                 | मेध्यस्     | Ho Ao         |  |  |  |
| <u> निन्ध्य</u> ह      | क्रिक्क क्रिक्क                       |             | op or         |  |  |  |
| सामान्यभविष्य—ळ्ट      |                                       |             |               |  |  |  |
| 628                    | ( ফাস্চ্ছ ) সাল                       | ने १४५व     | मीवकमीवाच्य ] |  |  |  |

The second state of the second state of the second second

| क्रिक्ट के                | গিফদ                    | र्मव्हरू           | Ho do  |  |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------|--|
| <u> फ्रिक्स</u>           | <u> शिक्रम</u>          | ao do              |        |  |
|                           | भूत-निर्द               | म्हार्रम           |        |  |
| डीमाम्क्रीस               | मह्मे श्रीहर्माह क्याहर |                    |        |  |
| म्रह्मक्रीह               | मार्फकीए                | आक्रमशाः           | स० दे० |  |
| <del>চ-</del> फ्रिक       | इम्प्रक्रियास           | <b>फ्रक्ली</b> ष्ट | 40 A0  |  |
|                           | नभूत—लङ्                | 5.BFR              |        |  |
| <u> डीम्फ्</u> की         | डीम्फिकी                | फ़्क्सी            | 20 Ao  |  |
| मुम्बर्की                 | माधाकक्की               | :11डफ्की           | स० दे० |  |
| <u>मृत्रिक</u> ी          | भित्रेयातास्            | <b>फ्रिक्</b>      | go go  |  |
| •                         | इन्निधिह                | }                  |        |  |
| <del>ई</del> माम्की       | हैं<br>हिंहाफ्की        | र्फिकी             | 20 Ao  |  |
| मिह्यस्य                  | कियस क्रियास्           |                    | 40 do  |  |
| मिनम्सो                   | मार्मक्री               | म्मिकक्ती          | ao do  |  |
|                           | . इाकि-ग                | वार्थ              |        |  |
| <del>ड</del> ुमाष्ट्र ही  | इमाम्की                 | <b>किक़ी</b>       | 20 20  |  |
| <i>विश्व</i> मन्त्री      | <u> ६६की</u>            | हिष्यी             | स० ते० |  |
| <del>5-</del> श्व्या      | , हिम्झी                | <u> फिक्सी</u>     | og og  |  |
|                           | नान-लह                  | <u>1P</u> b        |        |  |
|                           | मैक-क्रमेवाच्य          | -                  |        |  |
| अमाषिव्यामहि              | डीह्मालिखावहि           |                    | a. a.  |  |
| अवाभिव्यस्वस्             | अधार्यक्राम्            |                    | но до  |  |
| <u> फ्राइमैक्ष्राम्</u> ] | स झावाच                 | 1 <u>6</u> 2       | 844    |  |

1

쁘

20 Ao

## 

| . — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                 | 3               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| अधिय - श्रिष्ट । किन्नीय - हेकू । तन्नीय                | ध्य             |
| — इह । कप्रयत्न—कप्रांतम् अधातम् अधातम् । बृद्          | irk             |
| — के । प्रीड़ शाहर दंइ—ड्रकी । क्लिसीक मार्क            | धोष्ट           |
| क्रमाल—इक । इन्स्या साम्राक्ता क्रिया—स्रोध । प्र       | <u>+111-</u>    |
| -ण्यो स्नाम्ध्यो सारम्यी—इक्ति । रिन्म्यो रिष्यो रिम्यो | - <u>310</u> —3 |
| र अकारियो ( अकारियाविह ( अकारियामिह                     |                 |
|                                                         | 20 do           |
| ्रअक्तिक्य (अक्तिकावहि ) अक्तिकामिह                     | on or           |
| ् अन्तरिक्यशा ्र अन्तरिक्यास् र अन्तरिक्यस्             |                 |
| ्र अक्रित्यशः ( अक्रित्युशास् ( अक्रित्यस्य             | स० ते०          |
| वस्त्रावनुक्त ) मार्ग्यानुक्ता ) गर्गानुका              | off off         |
| हिन्छित्व , अक्रोसिक है अक्रोसिक है                     |                 |
|                                                         | do do           |
|                                                         |                 |
| ्रङ्ख—मीप्र <b>ना</b> एकी                               |                 |
|                                                         |                 |
| ोमिरिगीक र् होवियेवह रे कारियोमहि                       |                 |
| ड्रोमिक्ट र्डियोक्ट र्डियोक्टर्                         | 20 30           |
| नीम्पिक ) नीक्षक ) म्पिक )                              | "E 4E           |
| मन्यिपीरम हे माध्यासीयोगन्य हे कारिपीरम्                |                 |
| ें छत्राच्याः े छत्रावास्त्रासं े छत्रान्वसं            | Ho do           |
|                                                         |                 |
| म्जिपीक (कारियोगस् क्राप्तिम् (क्राप्तिम्               | _               |
| क्रियोव्ह क्रियोयास्तास् क्रियोरन्                      | op or           |
|                                                         |                 |
| A LOTT PALLS                                            |                 |

स् - स्थिते हलाहि । बिट्—बन्ने बभाते बन्निरं । बुर्ल्—अभारि, अभारियाम्, अस्पातम्, अभारियतः अस्पतः । बुर्ल्स्याहे ।

वार्षितृद्ध । बैंब्-अवर्धितय-अवार्षित्व ।

| अधित ।                                 | -       | वह, | 1       | उदापु           | <u>च</u> ह्   |
|----------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------|---------------|
| अप्रेत्य ।                             | Propher | जह- | 1       | उत्संध          | <b>4</b> 4—   |
| । फार्मीह                              | -       | बह  | 1       | उत्मध           | <u></u> jp    |
| ग्रीचय ।                               |         | उक  | ı       | उद्यपु          | — <u>`</u> ž⊵ |
| । फ्रम्हि                              |         | इंड | t       | <b>स्</b> क्रम् |               |
|                                        |         |     | । ज्ञीक | ह्र क्ष्मिही    | <u>2</u>      |
| ······································ | ~~~~    |     | -       | •               | ~~~~~         |

चुराहि गण की घातुओं का गुण तथा बृद्धि को कि जर्, जोर्, विधि

पुरुष के पुरुवस्त में निकाल दिया जाता है, जिट्ट में बना रहता है और इस गण का अव बड़ , बोड़ , जिधि और बह तथा बुह के प्रथम । ई 1637 ति भी भी क्षा है । होई : छात्राथा में उन ग्रीह

नाक प्रष्ट पिर्हे। ई गितार एकी काकनी कीक प्रक्रक में गितक पर

। ज्ञीमणीर्राज्ञ —ज्ञीमग्रीविष्ट ,ज्ञीहणीर्गाज्ञ —ज्ञीहणी -ार्टार विशिष्टिस-नीर्नारिक । मुघ्यीग्ररिस-मुघ्योरिहार अचोरिटाः— अचेरिविदाः, अचीरिपायास्— अचेरिपपायास्, । क्रमार्गिहरू—क्रमीरिहर, मात्राम्पीर्गहरू—माठामुर्गहरू ,ग्रींक्ष कुछ । क्षामाध्रार्क । क्षेत्रमाध्री । कुछ । क्रांग्री — इंही ' । जिम्हे क्षेत्र क्षेत्र ।

। फ्रज्येशिक्ट—कामीन्टि - कूर्च । प्रविधीर्गक—अभिनीत् — ०१एए८ । किन्निगर्न-किन्गिरि इक् । तिभीरिक-तिनीरि

मृह्याह हनाहरू

के छेप्र के हाथ उक्रशृक्षि प्रफार प्रविद्ये में क्रिहाय-६३१

865

िधियन्त शति

—:ई निर्ह कि जरूर जह येहार ज्नाएकः । ई कि डे डोमी कि एको का ई कार शक्त में जिल्ह के फिरम इती गिष्ट हाए एकए झीए इस । विद्वेक हाए जाएकए इस करना ( अह महिन्मिन अह जिपमिषा । ( मार्किन अह ) किरा किया जाता है ; जैसे गम्—जाना, जिगमिष्—जाने की इच्हा शातु के अनत्तर सन् प्रत्यय जाड़ कर चाहने का अयं मिकाल प्राप में हत्कान हिन्दी , एषड़े । पाये पा (—ानहार में स्वता में पाप ) नहिता हूँ । इस वास्त्र का प्रयोग करो। इस में हो अतुभी जाता हूँ , के साथ यदि चाहने का अर्थ लगाना हो ते में जाना सं भी क्षेत्र अर्थ का भी वेष हैं। जाता है। जैसे किस् में भे

- ( ४ ) सबस्य—सन् यस्त्रय में अस्त होने वाली। । कि। की वन्त — जिल्हें यस्वयं में अन्त होने वाली।
- ाध्त किंग में अवस्य में अवस्य होने वाली तथा
- (८) नामजात्—किसी संदा की जातु हुए देकर बनाई हुई

#### । शिक्ष

#### शिवनत भातु

किमिय मार हिन्हीं ई किरते कि कि निक्र क्रिन मार में प्रशिव मह' ई । हात कर नार के हैं हैं हैं हैं । हो के के हम है । हम हैं क्रिक न प्राक्त प्रेक्टन में ह्यां क्ष्यां क्ष्यां हें हैं है हैं कि क्ष्यों क्ष्य हैं कि में पन्तवाना, बनाना से वनवाना आदि प्रेर्ध्या के अर्थे हैं । सादी घातु प्रस्य ती है हैं। करना से कराना, पहना से पहना, पकाना से े ६८-किसी यातु में जब प्रेप्णा का अर्थ लाना हो हो। भिन्

UE

业

晔

绌

漩 预算

避

हैं, हस वाक्य में राम स्वयं नहीं पकाता, पकाने का काम मिक्सी भी से सिक हो। क्षेत्रक क्ष्म सिक्स क्ष्म क्ष्म

(क) पियन्त थातु के ह्य चुरादिगण् की थातुओं के वाता है। समान चलते हैं; थातु और तिङ् प्रत्यों के बीच में अय् जाड़ हिया

ं हैं 151ंह नंतर्गा तक उच्च तक्किलिंड सं ३४१ मधनी तक —िईही

( होएगर्ड ) रृष्ट ( ०१ ) 9 . जीफगर्ह (६) अश् (अर्गाति) 9 आश्रायति ( जीकि) का ( २ ) 4 त्रीक्षाप्त हि (इक्कि) हुई (७) हीएएएट ( होइन् ) इन् ( है ) \$ होएडाह **多 (別を) 夏(メ)** ह्यावयप्ति मि (भीकार्ड ) मुझे (४) 46 होफाई ह (होडिह) हु (ह) हीक्घहि हि (ध्रोध्र) इष्ट (४) माद्यति (४) ब्रेस (ब्रासिस) ही मेरणायंक केषाण्यं ह

हैं होई हि हैं सि में क्षाणिय के का दाहाय कि पाड़िए हैं से हि

(व) कुछ यातुओं के साथ कपर जिले हुए सभी परिवर्तन नहीं होते।

मुख्य मुख्य थातुशों का मेद् यह है:— अस में शन्त होने वाली धातुओं में (शस्, कस्, चस्, यस् और

के मार के उपथा के अवत् की है कि जोड़ के उपया के उपया के अवस्थ

भागपति; किन्तु कम् से कामगते होता है।

पृहाय ज़ाकारालत ( श्रीर पुंसी पू, पू, श्री के काकारा वहुच को. शाकारालत हो जाती हैं ) थातुकों के अनस्तर अय् के पूर्व प् जोड़ किया ते. जो भी निममा है जैसे—हा से स्पथित, स्ता से स्तापथित, ग्री हु कार का आकार हो मं, हो, ति, को मं मं प् जोड़ हिया जाता है और इकार का आकार हो जाता है, जैसे—सापयित, दापपित, जापयित, जापयित, आपयित,

—:ई र्राष्ट्र अत्य भड़ एक कथाएग्र्स के फिर्ह्माय किली र्ह्म (11)

हुया ( जाता ) से गमणी । अधि + हुङ से अच्यापपी :-ने (हुक्हु करना ) से चाय्यति । जाप् ( जागना ) से जागर्या ।

। ह-नीक्ष्माई (ह-नीक्ष्मुड ह ( स्माई क्षिड़ ) मृह

। नीम्फ्रीर र्स ( गर्म इस्म ) रि

। कि-नीम्प्रोर्ट, कि-नीम्ब्रोर्ट के (गनफ्ट) इव । भिष्मान किम्प्रांच कि (गन्फर्ड) गन्

ह्य ( सारवा ) हे. वायवि ।

के क्षिन्नाय गिम्हीम्ह एक के क्षिन्नाय क्षेत्राम्मे (छ) इंदर्ज में इस क्षित्र में

समान दसो जक्ता में हें कि एक प्रकार है। उदाहरणाय हें हों हें हों हें हैं। उदाहरणाय हें हों हें हों हैं

प्रश्न (हाराह) अध्ये । स्था विस्ता (हाराह) हिंदा । स्था विस्ता (हाराह) हिंदा विस्ता हिंदा । स्था विस्ता हिंदा । स्था विस्ता हिंदा ने स्था हिंदा । स्था ने स्था हिंदा ने स्था हिंदा । स्था ने स

। क्रियोहि—इक् । जोस्—क्रियोहि । जुरू—योधिता । लुरू—योधिता । आयो०—दोधियोह । लुरू—यदोधिता ।

# हार हनम्म

हुस वास का भी स्थान रसना चाहिए कि इच्छा करान भी साम चाहित। हुं स्वस्प होना चाहिए, और कोई कारक नहीं। उपस् ' मैं जाना चाहता हुं इस वास्य में ' चाहता हूं ' किया का 'जानाः कमें हैं तभी सन् प्रथय लगाया जा सका है। यहिं ' में चाहता हूं कि मेरे खाने से बच बड़े ' हुस प्रकार का वाक्य हो जहां ' खाने से ' कर्या कारक है ता पेसी द्या में मं एक दिन के या वाक्य हो जहां ' खाने से ' कर्या कारक है ता पेसी द्या में ' खाने' की घातु के अनन्तर सन् खगा कर इच्छा का वोध नहीं कराया

के धनुसर के अनुसार कही कही ये हो जाता है। स् जोदने के पूर्व किस्में) नियम के अनुसार कही कही ये हो जाता है। स् जोदने के पूर्व

या सकता।

विमेत-देश।

यात की पुष्ट ३ ११ में उच्चेख किये हुए नियमों के अनुसार अभ्यस्त कर्र यात की पुष्ट ३ ११ में उच्चेख किये हुए नियमों के अनुसार था विस्ता है। जैसे—पठ + सन् = पठ + पठ + सन् = प + पठ + स = पिपठ + प् यदि सेट हो तो स् के पूर्व बहुया इन्जार आ जाता है पएन्तु कभी कभी किसी भिस्सी यात में नहीं भी आता, पादे देह हो तो बहुया इन्ब्बानसर आता है। और यदि अगिर हो तो बहुया नहीं आता; जैसे—सेट पठ यातु आता है। और यदि अगिर हो तो बहुया नहीं आता; जैसे—सेट पठ यातु का सक्तें क्य पिपठ + इ + प् = पिपठिष् हुआ, किन्तु सेट सु यातु का

(ख) इस जकार बनी हुई सक्तन थातु के रूप थातु के पद के भू और सर दसों लकारों में चलते हैं। परेलिभूत में शाम् जेद़ कर ह, भू और अस् थातुओं के रूप जोड़ दिए जाते हैं।

उदाहरणांगे वृष् था से के प्रथम पुरु एक बचन के हा प्रज्ञ है।

| 1                  |                         | 4035             | ाफ़ अंद्र |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| शबुबेरिधिष         | क्र <b>मिशोव्हि</b> ष्ट | श्रद्धेरियोत्    | बंद       |
| <u> इक्रामामास</u> | <del>ह</del> ीमाश्यीह   | माभामह <u>ी।</u> |           |
| ह्में स्थापन भी    | बुनाधपाम्बसुने          | हुस्वमाम्योविह   |           |
| क्ष्रामधीर्ष्टि    | किङामधीर्मिह            | <u> जिक्हा</u>   | डानी      |
| अबेबीहिब्स         | श्रद्धेगित्रवय          | सबुनेर्गिधमत्    | <u>ae</u> |
| म्हेग्डोग्हे       | क्रिंडी।ईह              | बुग्रिधियेत्     | 병병        |
| माप्तक्षशाम्       | माध्यक्षाम्             | हुकोधिवतु        | ड्रीक     |
| हक्योधिका          | हमधोषिय                 | ह्योधिषति        | 216       |
| समृवाद्य           |                         | करीवाच्य         |           |

| 811 | n. 0h | , |
|-----|-------|---|
| PIG | D=34  |   |

#### नागिर्छ मार्ड्ड

38=

| अद्यविधितितत्त        | <b>क्रामिशि</b> विषय | क्रविद्याधिक                           | र्वेद्ध |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|
| ड्रोफिशियोहि ,        | डांग्गिशीहि          | <u>ब</u> ुवाधित्यात्                   | ाह्याह  |
| <u>किञ्मीक्षीक्</u> ट | <b>क्तिणीशी</b> ईह   | <i>न्नीष्मिधि</i>                      | ट्राह्न |
| ारमिधीरिह             | ्र ग्रिमियोर्ग्ह     | क्तिशिक्षि                             | बेर्ड   |
|                       |                      | ······································ | ~~~~~   |

#### मिक्र ध्याप

नीय, भूय, नन्य । नियम १६१ (३) में उविवाधित किसी किसी थातु का

९ यातीरेकाचे। हवादेः क्रिशसमभिहारे यह् । १। १। १ विन:-पुन्तं भूगार्थरच क्रियासमभिहारः। तस्मिन्योते यह् स्वात्।

विक्स रूप गर्दी भी हो जाता है, जैने—दा+यङ=दीप, कुम्+यङ=

इस मनार से मास हुए यहन्त स्व का अभास पुर ११ ५१ जिसे हुए नियमों के अनुसार किया जाता हैं, केवन अभ्यस्त अन्तर के अ का आ, हुए नियमों के अनुसार किया जाया हैं, केवन अभ्यस्त अन्तर के अ का आ,

(ख) इस यकार बनी हुई थातु के शक्तत रूप गथम पुरुप एकवचन रूप चत्तते हैं। उदाहरणाथं बुध् थातु के थड़न्त रूप गथम पुरुप एकवचन में दिए जाते हैं:—

| ग्रज् <b>विधियत</b> | श्रवोद्धियत        | 20         |
|---------------------|--------------------|------------|
| <u> इिम्ह</u> िं    | <b>डिम्झे</b> इंदि | ०गिष्ट्रीङ |
| <b>कार्यह</b> ि     | <b>क्रिक्शिक्स</b> | व्य        |
| ानमेड्डि            | वोड्डिविता         | देश        |
| अबोबुधि             | अवोद्यिष्ट         | बिक        |
| सहायकि              | क्रहायकि           | डिक्ट      |
| श्वविद्यस           | अवार्वस्थय         | ब्रह       |
| वोबुध्येत           | क्रिक्टींक         | श्रेही     |
| बोद्धस्यसास्        | माध्यक्षाम्        | ड्याड      |
| बोब्रस्सं           | ब्राब्रध्ययु       | डाह        |
| ह्नाम्मक            | फ़्नाइ हुक         | সাক্ষাত    |
| _                   |                    |            |

न्यम् युद्धा ही नहीं । वटाहरणार्थे--

पिरवतेन हो जाता है, य, जा का है, ह का है, उ का क, यह का रो, जो का अब और औ का आब्। अन्तिम छ, ज, ण्, न् का जोप कर दिया जाता है और पूर्वती स्वर का ऊपर जिखे नियम के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। मकारान्त ग्रव्द के अनन्तर तथा अव्यय के अनन्तर

में मेरे सिर्म के मेर्स के मेर्स के मेर्स के माला नाता है।

(स) जिस वसी की इंच्छा करें उस वसी के सुचक शब्द के अनन्तर् १ हें ८ - क्याद की की इंच्छा करें उस वसी के सुचक शब्द के अनन्तर्

> नहुःश इनका ययेण वतमान काल में ही होता हैं। । हैं कि पूरी पत्य प्रस्य प्रस्य वाले हैं।

मुरहयित (मुरह+िएन्)—मूंहता हैं, इत्यादि। नामघातुयो के इप सभी लकारों में चल सकते हैं, परन्तु

हैं। के अनग्तर के (ड़ी खाड़) किसी सिसी क्रान्तर कें।

### मामगान

प्रतम् सास्मनः इन्ह्यनि चित्रोति ( प्रतम् सम्मन् ) निष्मि ( प्रतम् सम्मन् ) निष्मि ( क्ष्मि निष्म् ) निष्मि ( क्षम् निष्मे । ह्षम् सास्म । है। प्रतम् क्षम् । ह्षम् । हष्मम् ।

(ग) क्यम् प्रत्य किसी चीज़ को कुछ समस्ते के थर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस द्या में जो समस्त को खर्ष समस्त के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस द्या में जो समस्त काय खर्थात को उपमान है अर्थात के अनन्तर क्यम् उसके साथ पुत्र का सा व्यवहार करता है। यहाँ पुत्र के अनन्तर क्यम् उसके साथ पुत्र का सा व्यवहार कांत्र है। यहाँ पुत्र हिवस् — त्राह्मण के विव्युक्ति हिवस् — त्राह्मण के विव्युक्त समान समस्ता है। प्राप्तादीयति कुख्यो भिन्धः— भिष्यारी कुशे किंग्र को महत्त के महत्ते। के महत्त्र को महत्त्र के महत्त्र

(घ) क्यन् में अन्त होने वाजी धातु के ह्य प्रस्मेपद में सब जक्ता में में विदे, जीह, जीह, जिस् में क्यंत हो को किंद, जीह, जीह में व्यंत के य के पूर्व में व्यंत हो हो हो के या जीत कर दिया जाता है; और जब्द के। खोड़कर और जक्तारों में यकार का जीप कर दिया जाता है; जैसे —सिमध्यित, सिमिधिव्यित थादि।

१ मुभन्तान तिचारिता है। १११०। अधिकर्षान्त्रीत वक्कम् ।

-मनास्र मृष्टि इपिनेम्प्रेम-हैं िनाह किस्प्र में डिप ड़ि प्रेहाप्ट में ।पास हरूमें की हैं केंद्र 156 में (B) 089 मधनी प्रायः—00%

#### lk+kho2h

शाचरति—कुमारावते, युवतीव शाचरति—युवावते ।

कि प्रस्प निर्ध है । इस के में कि और है । कि कि निर्ध है । कि निर्ध कि ( कि 1ति म तन्य में नि वह को । यो वेदा का प्रमाण कि (11)

ते समान आवरण करता है।

माञ्चने समान जानरण करता है। विहापने यथना विहास मामप्र के किएए-—गङ्ही अप्सरा के समान शायरण करती है। यद्यायते श्रथना यशस्ति प्रकार श्रीमायने—श्रीमस्यो के समान श्रामरण करता है। गर्मी श्रप्रायते

भिट्ट। है 1674 एउनाथ नामभ के एउनु—िकाएज् = तीउनाक्ट्र एउन् अप्सरस का नित्स ) बीप हैं। जाता हैं । उदाहरवार्थ—

जिल्हा है। शब्द के श्रीनिस स् का विक्र में है कि है है और जेप स्तर जैसे क्यन के पूर्व ( १६८ ख ) वर्तन हैं नेसे ही पूर्व सुवन्त्र का य दोई कर दिया जाता है, दोवे या वैसा हो रहता

क म क प्राथम के व कि हैं । इस प्राथम के व के व के । द्वें हारु

हीं इस अर्थ का वीच कराने के जिल्हें ( प ) अस्पर जगाक प्राधित नामधात किस के हि । अर्थ है । किस इह । अर्थ , राजनाह के छन्छ । अर्थ (क)

多世生一分当る

न्तर कराया वाय; वेस:-

हैं नाहें वह महस्मित्र में हो नाहें आतम्भेपर् में हो नाहें आतमभेपर् में । हो नार मोड़े ६ मियम यहाँ दिष् जाते हैं ।

। (जिफ्लिए) किया क्यां के क्यां के किया है (अनुक्क्यों एक एक्यां है। (अनुक्क्यों के क्यां क्यां के क्यां क्यां के क्यां

'अधि' उपस्ती लागस्त् चमा कर्त शा अधिकार कर के के अशे में ( गुत्रमधिकुर्द — वेशी के चमा कर देता है अथवा उस पर कन्त्रा कर बेता है); 'वि' उपस्ती लगाकर अक्तांक वनाने के अशे में ( खाता विकु-केते—विकार लमन्ते) अथवा जब गन्धन ( हिंसा, हानि पहुंचाना ) अवः वेपण ( निन्दा, मरसेता ). सेवन, साहसिक क्मी, प्रतियत ( किसी गुण का वेपण ( निन्दा, मरसेता ). सेवन, साहसिक क्मी, प्रतियत ( किसी गुण का

वयाचा है )। शिमम १५० मि ) रिक्ट्र हार । ( ई राहद्व प्राथार ) रिक्ट्र शाथार । ई चार करते हैं )। एथः उद्कर्भ उपस्कृति ( इंधन पानी में गरमी पहुंचाता कि क्रिकी ) रिक्ट्रम्प्रीइ । (ई राहा के उर्द का क्रिका है। हिन्स्पूर्व । 

अस्मिनेपद् में ही होती है। —( जिमक्रपट जिमकार कुंच ) में एक के जिन मंग्राप्ट शाम के पट ग्रीह शाह के साथ, सूर्य आदि के निकताने के अये में ,( सूर्य. आक्रमते ), म , ( इसकार्ग , क्लि के अर्थ में एक के अध्यात के कार ( ग ) क्रम शातु उत्पयपदी है, किन्तु उप और परा के साथ विना रोक

। हींफ़िक्की , हिफिक्षिक, हिफिक्षिक्ष — छिहे ,ई किए हि ईप्र , निमार इन रहे की अथवा नि हो के के कि (घ)

। नेइकि-छ-एर-प्रिक्ट हु है जिए हु इंप्रेमिश इन गर है कि एर है है भ में मुस क्षप्रह भीए ,एए ,हुए भीए केंद्र के जाय डिक ( ङ )

इति वान्यस्)। १।६।६८–४०। प्रोपाभ्यों समय्भियास्। १।६।६। मुस्कितीय । देमार्क्ट अहि । आक्रुप्तिय । हिन्नार्काम

<sup>।</sup> न १ । ६ । ६ । असी : इन्हों म

<sup>॥</sup> १९ । ६ । ६ । इत्रान्तिम्महर्गितः ह

1b3bbs5b

त् व ) एवपू क पुन वाद आस आव-जिनित्त । तो वह परस्मेपदी होती है ; अभि अपि-जिनित्त ।

कपुर एक , सिसी और हि पिसए उपसी हो क्षेत्र सिसी है । सिसीस. भी सिसी है । हिसा है किए आसनेपदी हो सात है । सिसीस. । है कि छोड कार कर-हक्कि स्थ वार्च है । इसे सात है । है कि हो से

(ज) चर् के पूर्व यदि उर् उपसर्ग हो और धातु सम्पेक हो जाय अथवा सम् पूर्वक हो और तृतीयान्त शब्द के साथ हो तो वह आसनेपदी किन्तु हैं, जैसे—धर्मपुचरते—धर्म के विपरीत करता हैं, किन्तु । (इं प्राप्त प्रमास्ति के संज्ञाति हैं, देश सज्ज्ञाति ( स्थ पर चलता हैं)।

(म) सिक्यने प्रायुक्त हो, अथवा , तरा हो से वह आसमेपदी हो साम है, याजून विजयते, पराजयते वा, अध्ययनात् पराजयते—पदने से हार जाता है।

१ जाभग्रसित्रयः चितः। १। ६। ६। ६०

३ समी गम्युच्छित्यास् । व । इ । २६ ।

<sup>-</sup> इ वर्षस्यः संस्मृत्याः । समस्यिपानानेतात् । ३। ५३ - ६३ ॥

त विप्रास्ता कि । १६ ॥ १६ ॥

र अपद्वेचे सः। अक्स्वाच। सम्प्रतिस्थामनाध्याने ११६ ४४-०६॥

यहि असमैक हो (सिपियो जानाते), यहि 'अप'-पूर्वेक अपद्वव

मित्रवासीते—सी स्पष् की प्रतिया करता है ), 'सस्' पूर्वक आथा करने के हार ) हि छि। इस एक एक एक अनुका का किए ( है एक अनक है म् ( फिर्म् ) मि—निभिष्यमित्र ) हि तित्र विश्व कि ( ग्रिकम् । .

यर्थ में ( यते ससानीने—सी हपए की याया करता है ) ।

है जिन्हें किपिनाह इस तह है। एक इस है। एक के दे ( 2 )

ए ह्या सनन्त होने पर आध्मनेपदी होती है ( हिस्से छे ( ह

। (ई 15नि ग्रका किम -- किएएम्स ) है किड़ि इंघरिसग्रह कि घर दे क्रिक्स होए क्रिए मस्

, हो धात से जब सम्मान करने, उराने, उपनयन करने, होन,

माण्यक्सुपनयते ( लङ्के का उपनयन करता है) तत्त्वं नयते ( तत्व का इससे उसका सम्मान होगा )। देवहमुत्रयते ( ददा क्यर् उठावा है ) — इंति हैं, जैसे – किस से ग्रासे शिष्ट किस में ग्रांस कि मान – कि हैं कि है जयवा भने कार्य में ज़र्म कर का यथ निकलता हु। तो वह आस्मिनेवहां वेसन देकर काम में खगाने, कर ( टैक्स ) श्राहि श्रहा करने (चुकाने )

१ — खाङी देश्यत्सिविसर्यो । ३ । ३ २० ॥

ना । मुक्तिक ठींडिफ्रम्प्रीड है शिक्ष--

इ०४

निरचय करता है अर्थात् ज्ञान प्राप्त करता है), कमीकगतुपनयते ( मज़दूर नगाता है) कर्म विनयते ( देवस चुकाता है), तथा शतं विनयते ( स्तो हयप् अच्छो तरह ख़चे करता है)।

(ह) प्रन्द्र पातु के पूर्व 'शा' लगाक्त जब शतुमति की ना शर्थ निकालना हो तो यह थातु श्रासनेपही हो जाती हैं, जैसे—शाष्ट्रव्हस्त प्रियसखमसुस् ( दूस शियमिश से जाने की शतुमति से लो)। 'सम्' लगा कर जब यह थातु श्रक्मीक होती है तय भी आध्मनेपदी हो जाती है ( सम्पुच्छने )।

्य) सुन् थातु रचा करने के अर्थ में परस्मेपदी होती है, और सब अर्थों में आस्मिनदी। मही सुनित्त (युरवी की रचा करता है )। सही बुसने ( पुरवी का भोग किया )

—:ई विद्य हैम्पेस्यास में ग्रिस्ट केली की हुंस ( ध )

31

1

१ - आहि नुपच्छयोः। वा०॥

५-स्यारमस्ति । १ । १ । ६६ ॥

३—न्यासनोपसंभाषाचानवत्तविमध्युपमन्त्रवेषु वदः । ३। ६ । ४० ॥ इ—न्यासनोपसंभाषाचानवत्तविमध्युपमन्त्रवेषु वदः । ३। ६ । ४० ॥

<sup>।।</sup> इब । इं। है। इहाएक

( इ ) विश्व यातु के युवे याहे 'नि' अथवा 'अभिनि' उपसर्ग हो ते

वह सामनेपदी है। जाती है ; जैसे—निविश्यते, समिनिविश्यते।

(म) स्था यातु के यूर्व यादे सस्, अव, प्र और वि में से केाई

। विद्याः । ३ । ३ । १ वि

१ अति धुर्यायस्यति वक्तवस् । वा० ।

३ समतप्रविस्यः स्यः ।३।३।२२) बाहः प्रतिस्यासुपसंस्यानस् । वा० । उदेाऽनूरवेकमीण । १ । ३ । २४ ।। उपाह्नेयपुनासङ्गिकरणामित्रकरण-पिथण्डिति वान्यम् । वा० । वा जिप्सावाम् । वा० ।

किरती हैं, क्षितिहर, क्षिती हैं, संविद्धों, अविव्रही, व्यक्ति हैं। क्षिक क्षित हैं। क्षित हैं। क्षित हैं। क्षित हैं। व्यक्ति व्यक्ति हैं। क्षित हैं क्षित हैं। व्यक्ति व्यक्ति हैं। व्यक्ति हैं।

# माबिक के पास—बाबन से—ग्रासा है )।

### नाम्ह एडाकृष

### प्राप्ति किन्द्रक

प्रण्डि, विद्युं क्ष्म क्ष्म होत् क्षित्र क्ष्म मिल्ले में होड़ -१७१ क्ष्म क् į

मही तुन् हत् प्रत्य है और 'कहैं ' छह्त हैं, यह संबाहैं और इस्ते तुन्ह हम के जो ।

ति हैं किएट एक र्कट हैं जिहें प्राथमा विशेषण हैं हैं हैं हैं क्ष्य क्ष्य हैं हैं हैं हैं क्ष्य क्ष्य हैं हैं हैं के एक्ष्य क्ष्य हैं हैं हैं क्ष्य क्ष्य हैं हैं। हैं क्ष्य हैं हैं। हैं क्ष्य क्ष्य हैं हैं हैं क्ष्य क्ष्य हैं हैं हैं हैं क्ष्य क्

-किं हैं किई मास कामि किसी किसी किसी हैं। हैं कि किसी किसी का किसी हैं। वस्तुतः यह विशेषण स्व गतः ( वह गया ) में ' गतः ' युद्ध । वस्तुतः यह विशेषण । ( किसी हों हैं सिक्ती किसी में किसी हों हैं

। ज्ञीक्षर मीष्ट मेह , माह —: हैं इस मीत एक से किएम मह

#### क्रिये प्रत्ये

रुमिलिक ,मिलिक प्रकार कार्य सात हैं नास प्रमाय कार्य-१७१

१, कुद्रतिक [ ह | १ | ६३ | १, कुद्राः १ १ १ १ १

एत्री एन्हेर की हैं ज़िष्ट इक उपके । ज़ीए :धिन्छ सिम्ह निर्मु शब्द प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे रामेण सीता पुनत्र हीतव्या, हनाइन्ह हि इ कि क्ष्म में एन हि मन हि कि कि क्रिकिनि कि ग्राक्र भड़ होए। ज्ञीफड़ है फार्ट किम् ग्रायद ज्रकृति—त्रिक्त निमीन्द्र :छाष्ट्र । ज्ञेक प्रद्रहर ज्ञिन कि विनि की है फार के भार एक के मार अहल के अधार हो एक एक अधार है मार — ज़ाधिहुए : क्यू कि : माउ कि है : कि कि कि कि कि कि कि धीनी राष्ट्र है। ज्याहिये वाला भाव कर्तवाच्य में बहुया निधि ,ग्राब्त, हारा यक्ट किया जाता है वह संस्कृत में कृत्य पत्यवान्त इसाहि इन उद्हरियों से यह स्पर्ध है कि हिन्दीमें नाथये, 'याहिए' नगरी—वह नगरी जहाँ जाना चाहिए, स्नानीयं चूर्णम्, हानीथा निप्रः गासन्या सम्प्रताहः -बहु स्पेष्टि जिन् प्रासक्त्या नाहिष् ; गन्तन्या एकान चाहिएँ है ; कर्नव्यं कर्म—वह काम वे करना चाहिए ; इप्रहारि—:11या :11ककप—किंहें हैं कील में गिर्ध पि प्रकार क्रिक्स के एक प्रमान करते हैं। इसके स्वाधिक के कि विशेष सिख् ( Potential Participle ) से लिया जाता है बही काम ज्युक्त ही हैं, क्रहेवान्य में नहीं। अंगरेंज़ी में जो काम पोटेंशल् पाटि वह, क्यावू, व्यव । ये प्रत्यय सहा भाववान्य और कप्रवान्य में ही

<sup>5.</sup> ईरसब्तुटोबहुवास् । इ । इ । ९९३ ।

नहीं होते, इन प्रथेगों में भी ब्रहीतच्या और सेवनीयः किया नहीं होते, इन प्रथेगों में भी ब्रहीतच्या और सेवनीयः किया विशेषण । अंगरेज़ों में इनके। प्रीहकेद प्रदेशिक्च प्रविक्तियण । अंगरेज़ों में इनके। प्रतिकार प्रविक्ति के क्य संज्ञायों को तरह तीनो जिद्धों में च्लाते हैं—पुंजिङ्ग और नपुंसक में याकारानत।

प्रमानिक प्रीक्ष ( कांस ) प्रमानक ( कांस ) कांस केंसिक ( कांस ) कांस केंसिक प्राप्त केंसिक क

र्मिट हैं 151ह रहें गुर्फ़ 17 रहन हरेड़ किछ एट एट 1हें हि र रहने संस्ट हैं 151ड़ें उसे 'गुर्हाए 1हि। हैं 61फ सफनी के हनीस प्रजाधास संस्ट डैं 151ड़ें उनीए कि दि 151ह 18 हैं 151ह हैं 151ह हैं

३ सन्यतन्यानीयरः, । ३ । १ ६ ह किलिम् उपसल्यानस् । वा० ।

नहीं और तेर हे तिती हैं उनमें विकल्प से सगती हैं। उद्हिरणार्थ हुन्न कप दिए जाते हैं।

|             |                  | 33                    | -'or oाफ्र o <del>iy</del> |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|             | पूजनीय           | र्विययक्त             | तैर्थ                      |
|             | र्माक्राई        | फ्निमिह               | <u> Le</u>                 |
|             | <b>प्रिक्टिक</b> | एक्तिशिक              | स्र्य                      |
| मार्गिर्ह्म | प्रसमीय          | <u>त्रिव्स</u>        | तर्व                       |
| मिलीईमी     | मेहनीय           | भेतान्त               | इसी                        |
| माजेव्ही    | क्रीकृड्ड        | <u> कुंपन्त</u>       | द्रही                      |
|             | स्यन्भेप         | सरदर्                 | र्धय                       |
| ,           | र्धासनीय         | फ़्कामीं<br>इ         | ग्रंस                      |
| ,           | मिल्लीय          | <b>मन्त्रज्ञा</b> स   | भयं                        |
|             | अद्गीय           | स्यव्य                | èle                        |
|             | र्भाजनीय         | फ़ <b>कारि</b>        | भेयं                       |
|             | इामीय            | र्वायन्त              | 15                         |
|             | मिणिरह           | चरितव्य               | žĿ.                        |
|             | चरानीय           | नुपन्त                | ही                         |
|             | नवनीय            | मेतहरा                | fF                         |
|             | गसनीय            | क्रियोटल              | He                         |
|             | भवनीय            | मिवितब्स              | k                          |
|             | <b>मिन्ड</b> म   | प्र <del>िय</del> न्ध | वर्ष्ट                     |
| मन्त्रीय    | अनीय             | <u> फर्क</u>          | िप्राप्त                   |
|             |                  |                       |                            |

A MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

जिगमिय् जिगमिय्हर जिगमियणीय १ हो।डिय् हेस्साहि क्याहित्र

े १७४-कृत्य प्रत्यय यत् (य) केवल येसी थातुष्यों में —िनके यत्त में कीई स्वर ही खयवा येसी थातुष्यों में जिनके थन्त में पुर्वा-का केहिं वर्ण ही श्रीर उपथा में अकार हो—जे।ड़ा जाता हैं।

प्र के पूर्व स्वर की गुण होता है, यदि आ हो वह के प्रक् क्रम के पूर्व का कि जो क्रम के पूर्व का कि जो कि जो कि जो कि हो वा है। यदि जो कि जो कि हो वा है। यदि जो कि जो कि हो की वा है। यदि जो कि जो कि कि जो कि जो

$$p_{1}^{2} = p_{1}^{2} + p_{2}^{2} = p_{1}^{2} + p_{2}^{2} = p_{2}^{2} + p_{2$$

३. असी यत्। ह्रा ११६६। २. ईयसि । ६ । ४ । ६७ । पोस्टुपयात् । ३ । ९ । ६८.।

 414
 414
 414
 414

 414
 414
 414
 414

( यहि सम् यति के पूर्व त्या उपसर्ग हो समना डप उपसर्ग हो (मज्ञासा

वाचक ) सो बोच में सुस ( स्=स् ) था जाता है )। हुसके शतिरिक यत् परवर कुड़ और ब्यजनात्त यातुषों में खगता है

श्विनम् सेब्ब ५ द्व :—

श्री —श्रीस्त । वर्ष —व्यास । वर्ष —व्यास ।

यार्स -- व्यवस्त । सहै--- सहा। वर्स--- वर्स । वर्स--- वर्स । हर्स--- वर्स ( वर्स कु तस् हर्स का क्ष्र वर्स हो वासा है )

जिन चातुथों में स्वप् जनता है उनमें थे, मुख्य हैं :— इस

१ - शाकीयं। उपायमंसायास्। ७। १। ६१---१६। १ त्यिमसिचतिचतिममे गहाच्यः। वा०। हनो वा यह्यस्यवत्त-व्यः। वा०। शक्सहीय्य । १। १६। गहमस्वायुप-

ई विद्यवार्खह्ययः वयत् । ई । ३०६ । संभुद्धिमाता . सम् । ई । ३०० ।

। गागई म

. .

|                      | 3                 | 3  | 3   | 2 2 2    |
|----------------------|-------------------|----|-----|----------|
| "                    | नुस्त             | =  | 66  | र्वत     |
| 44                   | क्रिस्त           | =  | 6.  | <b>3</b> |
| " ( ንՔի՞             | भेख ( •           | =  | 66  | R        |
| <b>क्रि म्</b> ज्यम् | केश्वेत<br>संदर्भ | =  | 41  | र्भव     |
|                      | वित्र             | =  | •   | बीर्त    |
|                      | 1933              | =  | * 5 | 2        |
|                      | मुहे              | == | 6   | B        |
|                      | शिव्य             | == | 6   | ब्रास्   |
|                      | 1557              | == | **  | <u> </u> |
|                      |                   |    |     |          |

प्रमास मास्य का सम्मास विनस्य अस्त स्था मास्य मास्य मास्य का स्था साम्य अस्त स्था साम्य मास्य स्था साम्य साम्य साम्य साम्य साम्य स्था साम्य स्था साम्य स्था साम्य साम

<sup>।</sup> इ। ३। ३३०। । इ। ३। ३३६। सब्युटसंसीवास् । इ। ३। ३३६। विसावा कृत्रेताः

१ श्रह्मा १ । इ। इ। १ । १६ ।

<sup>।</sup> ३४। इ। ७। इतिका । ६५। इ। ७। : फिफ्फ्वीकुः। हिम्

त्य का विचार करते समय कह आप हैं कि स्वरान्त विचार क्ष्मां के अन्तर्ग श्रि किन्तु यहां मुक्तारान्त थातुयां के उपरान्त एयत् जगता है पेसा नियम एक्खा गया है। इससे यह नियस हुआ कि मुक्तारान्त आतुयां के। ब्रेड़ कर अन्य स्वरान्त धातुयां में यत् जगता है मुक्तारान्त में यय या नियम अन्य क्ष्मां के कंप्रान्त आतुयां के। ब्रेड़ कर जिनमें यस और क्ष्य् जगता है, ग्रि में ययत् जगता है। उद्धिरणार्थः—

योन्ययी=वैनयान्येनव=वाद्य (वत्या द्या वीद्य वित्र वित

स्त्र-गवत=म-जार्-ग-प-प-पागं (उपजा के या की भूत्र-गवत=म-जार्-ग-प-प-प-पागं (उपजा के या की

च, ज, का क, गही जाने वाला नियम यज, याच, क्च, प्रवस्त, स्व, ज, का क, गही, जनने वाला नियम यज, याच, मच, प्रवस्त, प्रवस्त, स्वन्य, स्वन्य, स्वन्य, स्वन्य, स्वन्य, स्वन्य, स्वन्य, स्वन्य, अप्रदेश के देशने हप बनते हैं—सेगय (ओग करने योग्य) और प्राक्य, (खाने योग्य), पच् के दोनों—पाच्य (अवश्य पदाने योग्य) और पाक्य, विच के भी वाल्य—(कहने योग्य) और वाक्य, दो रूप होते हैं।

३ वयवान्ध्नप्रवन्द्र । ० । ई । हर्ष । अयुद्र ।

```
उपस्था + थनीयर् = उपस्थानीयः ( निवहर खडा होने वाला.)
              ( किंदि नेप्र नाम्ग्राम् ) :श्रीनम्म = प्रमीमः + म्म
                            = गेयः ( गाने बाता )
                           +तर्व = मेक्षः ( होने वावा )
         नाता है जिसके कारण बृद्धि रूप वास् हो गया ।
वस +यन = वास्यन्तः ( वसमे वाता)—इस अत्र, मं जिन् भी ही
                   -- : इं ६ व । ई ति इ कपुर भि में फ्नार के भी पृहु .
र्ता क्राप्त है कि अने हैं कि कि में हैं कि कि में प्रिक्ष कि कि कि
-मिन प्रीह क्याववाद इन्ह अपयान्त शन्द्र भाववाच्य और क्म-७७ है
                       र्वे + वतन = बाब्य ( अवस्य कारने योग्य )
                       से नेवर्त = वास्य ( अवस्य मिलाने वास्य )
                    र्य + नवर्य = मास्त ( अवर्थ पवित्र कर्म चीम्प )
                        अ + वर्ष = श्राब्स ( अवर्स सेम् मुप्त )
                  नः भिर्व स्वित्वस्ता का वोध क्राना हो हो। वेस
तकारास्त अथवा क्रकारास्य धातुष्ठा के समस्य भिष्य प्रमाय कारा
्रकृत्व
                       माग्रि एड्राक्र
                                                            23×
```

३ वस्रस्यब्सव्यक्ति विच्य । वा० । भरवग्रेवयचनोये।पर्यानीयनना-। ५५१।१। हु। केष्ठ्रनार्गाह १

= प्लाब्यः ( पेरने वाला )

( क्षिप्त क्षिप्त वासा ) : इन्ह =

There have made

----

शापत् + स्थत् = श्रापासः (गिर्ने वासा)

त्रीक्यांतिरसी वी । है । ह | ईच ।

PER+

产产十

### भूत् यखत

## एफार के का संस्थ

क्रिज्ञीम इंग्रोम में क्रिंग क्रिंग क्रिंग क्रिंग क्रिंग के कि क्रिंग क्रिंग के क्रिं

<sup>।</sup> ३६ । १ । १ । १६ क्रिक्स हो १ म । ६ । हो १ .१

#### <u> भगरवयात्</u>

| <u>।कन्</u> री | क्रिमी         | सिन् –सिकः     |
|----------------|----------------|----------------|
| <u>१कार</u> े  | कार            | शर्खशर्थः      |
| 1525           | ਨਾਨ            | र्वतं —र्वत्यः |
| <u>।क्रिफ</u>  | क्रफ           | धर्य—धर्मः     |
| 15व्ह          | कह             | £ —£4:         |
| 15द्भ          | Ď¥.            | :Pk- k         |
| 1517           | काम            | :FiP— IP       |
| <u>म्नाया</u>  | <b>काम्</b>    | क्ता—मन        |
| ग <i>रि</i> वा | ं5 <i>डी</i> म | :5तिP— हुए     |
| र्गह           | म्             | ojp            |
|                |                |                |

### *प*र्वरीत्रवतान्य

| िमकमी        | <u> हिमका</u> नी | <u>ज्ञानकस्री</u> |
|--------------|------------------|-------------------|
| िककाष्ट      | र्यायम्बर्य      | श्रक्तवान्        |
| वृत्ववधु     | र्वत्यवर्ष       | र्य यवार्य        |
| िमक्ति       | खयम्बर्ध         | खकवान्            |
| िम्          | र्व्यवर्व        | क्रववान्          |
| मुत्रवती     | र्मयवर्ष         | भीववान            |
| ं फिम्हाम    | क्रमधाम          | पातवास्           |
| किम्हाम्ड    | <u>स्यायवर्ष</u> | स्वातवात्         |
| िम्मिन्द्रीप | प्रवितवत्        | म्हितवान्         |
|              |                  |                   |

णितार में सिंहा के वह कि के सिंहा सिंह। (१) विश्व में सिंहा में सिंहा के बार के सिंह में सिं

new ánd fine  $\delta$  and  $\delta$  fine  $\delta$  fine

३. ब्रम्याः सम्प्रसारियाम् । ३ । ३ । ३ १ ।

१ १६ १६ । इ. १६ म् इ. १ । इ. १ । १ । १ ।

नाता है, जैसे—यू से थीयै, शीयीवत्, जू से जीयी, जीयीवत्, बिर् से बिस, बिस वत्, मिर्ट् से भिस, मिसवत्।

त्रिक से अन्त से आकार और आकार में अन्त होने वाली. तथा कहीं न कहीं यू, रू, खू, चू, चू, चू, चून क्षित रखने रखने वाली घात की मिल्तु के त का भी को जाता है, जैसे—स्वास, खास, स्थास, गास, घ्यास किल्तु कुछ में नहीं भी होता—स्थास, घ्यास आदि।

१ इंड । २ । = । : इह प्रतियाति । इ

१ ०७ ४ | इ.१ क्षेत्र का स्वाधिक १ १ । ३ । ४ । इ.१ के के में के स्वाधिक स्वाधि

उपवास किया। कि सिम्माप हे केइल-: किमीप्रमिष्मिष्मिष्माप्र : छाइ। किपूर् कि

मिल जिल्ला के निरम प्रिक कि व्यव के ( मिल कि के ( मिल कि) उनी । ज़ीक़ ,:गाम् = क्रम , किम = केरीप जानम सिह । है गिगर में थेए के नेमा-नेग जिए । ( ई क्रिए ानाह । किह । तस्त ने हैं। तस्य गति वर्ष हम्म हिम (Verbal noun) क्या के अयोत् वर्षेत् नाउन (Verbal noun) मुद्र मात्रह मिं हिंदी मिंद इंग्रिक इंग्रिक में हैि कि कि कि

। हैं निहम द्वालादी निएए में पार्षित कि में रहुउने प्राप्त किन भिन हुन्ही ,ई तिलमी हु में हत्हरं कड़ीई अपर इनए कार निह हनए में गिला है, और कानच् आसनेपड़ी थातु के अनलार । हुन प्रत्यरों अनन्तर के शाथ कि प्रमित्रप्र मुख , हैं ( नाह ) इननतर की थात के अनन्तर

चदाहरसाधं — है जिए हैं इस मिर्फ के वातु और प्रवय के नीच में ह हो जाती है। म्हातम् एड ति होय सम् होय । ई होत् ईति हमाय हे संस्रह ( हीएम्ह नमुः हुत में जगम्—यातु का रूप हुआ—हुसी प्रकार ' दुहः से दह् क्ष होता है ( जैसे गम् का जिंह अन्यपुरुष के बहुवचन में रूप हुआ कि कि होए कि के निष्क एक्रा में तहान के प्रमुध क्ला के द्रही

<sup>।</sup> थ—३०१। ५। ६। इन्ह्रम्स । म्ह्रानातः :5ाणी ९ थि। ११ । इ। इ। इतः क्रीप्र क्रीप्रेकृतः १

|         | वंदरवस                                  | <u>123</u>  |     |
|---------|-----------------------------------------|-------------|-----|
| चकार्य  | <u> इश्व</u>                            | <u>\$</u>   |     |
| क्रवान  | मुब्हीक '                               | <u>— ÞÞ</u> |     |
| वंदीय   | सिष्ट्रीव                               | <u>—15</u>  |     |
| मिक्सिम | मिनीवस्                                 | —िीः        | •   |
|         | सुघमगोक                                 | नस्—        |     |
| स्थानच  | Bu                                      | •           |     |
| ~~~~    | 200000000000000000000000000000000000000 | ^ ~~~~      | ~ ~ |

## 

३ व्यर:यात्यातचावप्रमासमानाधिकर्णे । ३ । ३१ । ३१४ । यो सत्

(है) अयीत् वह जारहा है; सः पठन् (अस्ति)—वह पड़ रहा है। इन प्रोगों से सुचित होता है कि किया अभी जारी है। किया के जारी रहने का हो अर्थ सत्प्राययों से सुचित किया जाता है।

हानाय । एक अनन्तर के सिट्टाय दिव्यतिक नथा शानच् आसमेपदी थातुव्यो के अनन्तर त्रोड़ा जाता है। घातुव्यो का के पूर्व मिल कालके अन्यपुक्व के बहुचन्दम में प्रस्प लगमे के पूर्व के ६० होता है ( जेसे गञ्जन्ति—गञ्जा । द्व्ति — द्व् आदि )

उसी में सत् पत्यय जेव्हें जाते हैं। यदि थातु के ह्या के अन्त में आ हो। तो ग्रास् (अत्) के पूर्व उसका नेगय हो जाता है। यदि ग्रानच् के पूर्व अकारान्त थातुरूप आवे तो ग्रानच् (आने) के स्थान पर भान ' जुड़ता है, अन्यथा ' आन '। नोचे कुक हप उदाहरणार्थ दिए जाते हैं:—

| <b>ग्राम</b> र्ग <b>क</b> | चोरवमाण       | चोरवर्त        | 距         |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>नाम</b> ण्डे           | र्वसाय        | <u> देदर्व</u> | 15        |
| नामफ्रीन                  | यतसाय         | चरार्          | िक        |
| वस्त्रधान                 |               | <u> हिल्ला</u> | File      |
| <b>ग्राम</b> फ्रही        | 财产委           | क्रेवंत्       | <u> </u>  |
| माम <u>ज्ञ</u> ्यम        | मामठम         | प्रश्त         | ्रें ट्रे |
| फ्लाइंसक                  | <u>र्जाता</u> | ०रिइएए         |           |

१ अपने सुन् । ७। २। ८१ ।

नागिति एड्राक्र

णामञ्जीममे जामण्डीममे क्रम्भाण मुरीममी

( सन्दर्भ )

आस् यातु के उपरान्त ग्रानच् याने से ग्रानच् के 'आन' को

, हुंस , ही वाता है ; आस-एगानच = आसीन।

चलते हैं।

िमास निष्ण ) काम निमास कि इत-:नासनी हेक । ( फ़रुष नांक्ष ) आद्त वाला। कवच विभाणः—कवच धारण करने को अवस्था वाला कि निर्मा एमि :नाक्ष्य गिर्म निर्म है । हाल । क्रि गृन्न क्रि मिर्म प्रकार को घातुओं में किसी की आदत, उस अथवा सामध्ये का बीभ निर्म किम्सार । अलग पर्स्मुर्य प्रमा आसभे होने (क)

। (।काम निष्ठा कीए कि

### एएनए हुत् के ज्ञास एक हो।

क्ही सत् प्रत्य भी मतमान के हैं। अन्तर केवल इतना है कि यह पहिस्स (Future Participle) कहते हैं संस्कृत में दें। हैं— १८३-भिनयनाल के प्रस्प जिनकी क्षेपरेज़ी में ,स्वर्चर्

१ हेन १६ १ ७ । :स्रोर्ड्ड ६

३ साम्ब्रोहरावयोवचनशक्ति चानश्र् । ३। १। १२६।

र्व विद्या है। इं। इं। इं।

ाताई पजुताय ार्ट में नक्वडुक के पठपुरम के (उठा) कावीस में—फ़कीस के त्नीक्यियि—किंट , ई तीट इंग्लि उत्तर्भक्ष के अर्थ हैं । ई तिक एक प्रामक्ष्वीय और अपिक्यिय प्राप्त कार्य के अर्थ के अर्थ क्षिक्य के स्वाप्त के

| ग्रामक्र ही पृग         | णामफञ्डीकृषी | क्रायन              | मुद्धीपृश |
|-------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| <b>ग्रामम्बद्धीरा</b> ई | णामफर्षामह   | क्रफियाई            | ` }E      |
| द्रास्यमाच              | हाम्राइ      | इास्यत्             | 15        |
| मिष्यमाण                | णामकर्म      | केल्यत्             | रिम       |
| <b>णाम</b> ष्यमाग       | ग्रामक्रमीक  | गमिष्यत्            | _ pp      |
| णिमक्निक                | णामक्रिक     | क्राफ्रियत्         | 35        |
| णामक <sup>ु</sup> ठीम   | णामघ्य्हीप   | <u>फ्रिष्यत्</u>    | र्ट्र     |
| क्रमीवाच्य              | आध्मभु०      | ० <del>वि</del> ∓रम |           |
|                         |              |                     |           |

## . । ई रिकट नामम् रह रिष्टाइमे र गकार

#### मिन्द्र मिन्द्र

में द्विनी निति पि एउ के इ़िए निष्ठ निष्ठ उत्तर में विष्ठाय एउ

<sup>ि</sup> ०१ । इ । इ । मार्शिकायसी गिरायसी किप्रुकृत्ति १

ार्क हें - हैं जाफी 1 हं में एस व स्वा हैं। कि जार की के कि हैं जिए जाता हैं। इस व स्वा हैं। इस प्रा हैं। इस प्रा हैं। इस प्र हैं। इस प्रा । वास प्र हैं। इस प्र हैं। इस प्र हैं। इस एक हैं। विसे । वास प्र हैं। विसे हैं हैं विसे हैं। हस कि वा के वाद हैं। विसे । वास हैं। हस कि हैं। इस कि हैं। हस कि

भिष्ट । इस अर्थ के ज़ि<u>ष्ट संस्कृत</u> में <u>सुस</u>न्त किया अपने भिष्ट हिमा—हत्त्वां 'जाना ' के वास्ते केंद्रि संज्ञा । संस्कृत अनुवाद् यह होगा—हत्त्वां

दृष्ट्रं गमनं वरत्रास्ति । इस वाक्य में 'दृष्ट्रं' तुमुनन्त किया है और 'प्रमनं' संज्ञा । इस प्रकार, नावन इतिकि टेव् कीतरह, संस्कृत के प्रमनं संज्ञा । इस प्रकार में नहीं ला सक्ते । ला सक्ते हैं तो केवल तुमुनन्त ग्रम्ड् की प्रमेण में नहीं ला सक्ते । ला सक्ते हैं तो केवल केपिडवल इनिक्रिनिटिव् की तरह ।

मिर्स किया के पाय तुमुक्त प्राप्त है वस्त है वस्त है। विस्त किया है वस्त विमुक्त किया है। वस्त किया का स्वाहित, मिर्स किया का स्वाहित का स्वाहित का स्वाहित के विस्त का स्वाहित है। वस्त मिर्स के विस्त के विस्त

नुसनन्त शब्द अब्बय होता है इसके रूप नहीं चवाते।

स० व्या० य०--३८

<sup>9.</sup> समासकत् केषु तुसुन्। ३। ३१८।

३. कालसमयनेबास तुसुन् । ह । ह । १६७ १

<sup>।</sup> ०िक ०मि । मिम्प्रिक्सिक्सि ।

# ार्म्ही क्लाक्ट्रेपू

से भिन्न है। मार ोहत के 1 फ़री कि नेंड़ , एमड़ छ । हिन्ह 1 के 1 फ़री कि ने राम निभिष्य है ऋष्ट एसार वह वास्य क्याद है स्थाप मार ,रक्र गाप्त ।के ज्ञानवर्ष ने प्रमन्छ'—'।ज्ञेड़ प्ररार प्राप्राविधा :मार त्राकृ कामहाम :एमहाक'—छिंह त्राहकस ाई हिन गिर्धाः क एन्ही क्रकीक्रिंगू में निष्ठ किस हमी। ईं ':मार' किस कि कि का करी एक होना चाहिए। उपर के वाका में 'हड़े। और 'हला' किया होगा भारत किया का क्या किया होगा है । क्लीक-र्रेष्ट्र 'गिल । गिम' ग्रहीम्ड हु कि हि ग्रम कि ग्रम के ग्रम एक्सी कि निर्ड फरार में एकार छड़ ( । हैड़ फरार छाणुयिधि । छाड़ एमा ने रावण की मारकर विभीवण की राज्य हिया—(राम: रावण हिंह है कि इस मार्क क्षेत्रक, वायवा ,क्रिके । ई हिड़क 1फ़ली किलाकिए कि 11की डेड्ड होगई हि ई किड़ि भगाए ।एसी रिसडू उप निह डि के ।एसी सिकी वह-428

ाई में हत्क्रमंत्र प्राप्त कि निग्न थाई ाम एकी मजीक्र्येष्ट्र भिन्न किवल प्राप्त क्ष्में। (प) क्ष्में क्षे

३. समानकर्तुं करो: पूर्वकाले । १ | ४ | २१ | १ समासेऽनन्यूर्वे क्रको स्पर्प | ७ | १ | १ |

135

Sp 755字 हिन्ही राह्य = मिष्टे + मिष्टिह अवगत्यः अवगत्वा नहीं। HIE 155字 गलाः किन्त लगता है। उद्हिरणाथः-मिन स्थानीय है। श्रेष धातुओं के उपरान्त क्ला

तित । इति । सि ते अप से किस का विस् । किस (क) । ई फफ्टाए ड्रांग निर्फा वित पत्र के एकी किशीकिए Spp ppa । दुहरू । इंडिक्स ; इंडिक्स

हिं, है , है , है ने वहुं में वहुं में है है है , है , है जा जाए जाए जात है है है है है है , है जा जात जात है माथा क हाष । किनीग्र—मग्र ताकनीह—मह हनकी शालम नहीं जड़ती त् का नेप करके जोड़ी जाती हैं। हुन्-हुला, मत्-इ कि उर्व उर्क मेंन्ही प्रवाध काप्राक्र मिर्म शक्ष - ष्ट शक्ष क्ति—साला,बा—बाला, नी—नीला, मू—मूला, रू—

। झीए नानित्वा, जागिरता जानित्वा + ए= 15+7+7+ए= 157 + निर्म- मिर्स है 1577 छा। प्रमास मास के मुर्ग के मास इस जी पूर्व कार ग्रीष हाय जाता है। यज्ञ-क्ला = यथुर, प्रव्ह-पृथ्व, वप्-उप्ता । यदि

भाग । फलम कुन्में फितमें फड़ाय, फ्रिसम है किन्तु प्रखन्य । गास, कैरक गिर्क त के सिंहों नित्रास निवृधा विद्या , किन्द्रीन किनी , प्रमुक्त , प्रतिनी , प्राइास—किंह , हैं । किन्द्र 'छ' पूर्व यि स्वर हस्व हो ता बहुया 'यू' न जुड़कर 'त्य'

नम्, यम्, रम्, के म् रहने पर अवगम्य आदि और लेगप होने पर अवगत्य आहि हे। हेग रूप होते हैं।

जियन्त और बुराहिगण की थातुयों की उपथा में यहि हस्वस्वर जैसे प्रणय्-( णिजन्त ) हो ते उनमें स्वप् के पूर्वे अय् जाड़ा जाता है अन्यथा नहीं; यथा—प्रणम्+अय्+स्वप् ( य ) =प्रणमस्य, किस्तु नेप्र्-प्र=नेध्रे (नेप्रस्य नहीं होता )।

(ख) पूर्वज्ञाविक क्रिया ( ब्लान्त तथा व्यवन्त ) जब अवस् शब्द और खुबु शब्द के साथ आती है तब पूर्वकाल का दोघ न क्राक्त प्रतिषेष (मना करने) का माव सूचित करती है, जैसे—शबं क्रवा—बस, मत करो; पोला खुब् —मत पियो; विजित्य खुब् —वस न जीतो; अवमत्याव्यम्—चस भामान न करो।

### प्रमुख मह्युय

हिनीत नाम किसी किया की वाद वाद सरक्षा का मान सुनित भ करना है। ते स्वायस्थान्त शब्द काथवा समुख्यस्थान्त शब्द का प्राप्त है। तो है, कोर यह शब्द है। वाद सम्बा जाता है, जैसे-वह वार

6

१ स्थिपि बाधुपूर्वात् । ६ । ४ ६ ।

१ अर्थसर्वोःप्रतिपेष्योः प्राचां क्ला । इ । ४ । १८ ।

इ आसीर्ष्ये वासुत्त् चा है। ८। २१।

८ विस्तवीत्सवीः। च । ३।८।

पी पीकर अथित्वार वार्य पायं अथवा पीला पीला पीला—पा खा खाकर ,, भेरतं भेरतं भावं भुक्ला भुक्ला—भुज् जा जाकर ,, गामं गामं गामं गामिला जामिला—भुज् पा पाकर ,, जामं लामं लाभ्या लब्स्वा लब्स्वा—सुम् पा पाकर ,, आवं आवं आवं भुत्वा भुत्वा —भू

णसुल प्रत्य का 'अम्, थातु में तोड़ा जाता है, यदि इसके पृषे पृषे थातु का अमें आमें शांतु में यो होता है, विसे—पृषे थातु का—जा आवे तो वीच में यू और आजाता है। डेसे— दंग दायं तायं पायं पायं स्तायं; प्रत्ययं में यू होते दें। अम् च्या होते हैं—जैसे स्य अय्व स्तायं के कारण पूर्व स्वर को चृष्टि भी होती हैं—जैसे स्य अय्व कार्य कार्य के कार्य कार्य के व्य नहीं चलते। वह अव्यय हैं।

१. क्सीय हथिविदोः साक्लये । ३ । ४ । २६ ।

, फंट, एंट्र, एंट्र, क्यां को क्यां है वह अर्थ है। अन्यां भी एंट्र, क्यां सिम क्रिक्स में अपने पांचे के वाद का वाद का वाद का वाद का वाद का वाद के वाद के वाद का वा

माम के प्राच प्राच प्रमास के अन्त में भाव प्रमास का प्रमास के प्राच के साम के प्रमास के प्रम के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के

## . फ्राम् हर् कहा हिक-७०१

र्गाह (क्रह्म) महित के अनन्तर पशुल् (क्रह्म) और (क्रिक्स) की क्रिक्स के आये हों में सिक्स के क्रिक्स के क्रिक्स के सिक्स के क्रिक्स के क्रिक्स के अर्थ हैं में सिक्स के अर्थ हैं में सिक्स के अर्थ हैं में सिक्स के अर्थ के अर्थ में सिक्स के किस के मिस के म

हाएक, हुदें, इत्याहि। यहुत् के पूर्व थातु में कुहिर तथा तृष्य के प्रवे थातु में गुण भाव होता है; यह ऊपर के उद्हिरणों से स्पष्ट हैं।

नेत:—यहत् प्रस्प तुसुत् ( १८४ ) की तरह कियार्थ भी मभी मभी मभी मभी है। आता है; जैसे:—कृष्णं द्यीको याति—कृष्ण के देखने के लिए जाता है।

१. निस्त्राहिपचाहिस्यो त्युणिन्यचः । १ । १ । १ ६ । १ . ६. हगुपधन्यस्याधिकरः कः । ६ । १ । १६१। .

जिखः ( जिल्लेगले ), कुशः ( समस्तेगला ), कुशः ( हुनला ), मिः ( जाननेगला ), किशः ( विल्लेगले ), विशः ( जाननेगला ), किशः ( विल्लेगला ), किशः ( विल्लेगला ), किशः ( जाननेगला ), किशः ( जाननेगला ), पितः ( जाननेश किश्वे किश्वे के अपे, औ में अंत हेम्नेलोजे। यातु आसा- शास्त हो जातो है उसके ) युवं शिंद उपसर्ग हो जाद भी 'क' प्रत्य लगला हैं जैसे — प्रवासातीले प्रज्ञ (प्रज्ञा +क); शाह्यवीले शाह्यः ( शाह्ने +क) हैं हैं जैसे कुम्मं के गेण में घातु आये ते क्रिमें के प्रण् हें हो अप्रत्य होता है ; जैसे कुम्मं करोतिगित —कुम्मला ( कुम्म +क्रमे अण् ); प्रत्य होता है ; वैसे कुम्मं करोतिगित क्रिमें क्रिके होता है । अण् के पूर्व हिंद हो

। है शिक में गिरिए **ड्रा**फ के किया है शिक्की हो हो के किया है किया है।

शाता है, जैसे—कम्बबदायो याति—कम्बब् देने के जिप् जाता है। परन्ते यदि धातु आकारान्त हो और उसके पूर्व केहि वपसर्ग न हो तो कमें के येग में उस धातु के अनन्तर क (श) प्रथय लगेगा, अप्य नहीं; जैसे— गां द्दातीत गोदः ( गो + दा + दा + का); किन्तु गाः सन्द्दावीति—गो सन्दायः ( गो + सम् + दा + श्य्य )।

इसकें अतिरिक्त मुखियिय. नव्युच, काम्यह, कुमुद, महीध, कुभ गिरिप्र आहि कुछ यहदों के अनन्तर मी क प्रवण इसी क्षथे में साता है।

१. शास्त्रयोपसमी । वृ । ११ वृ ६ ।

२. कर्मणयण् । ३ । २ । १ । अय्युक्सीयाच । ६ । १ । १ । इ. आसीटनुपसर्गेकः । ३ । २ । ६ ।

८ कप्रकर्णे मुत्तविभुजादिम्स उपसंख्यानम् । वा०।

क्से के योग में अहं यात के अनन्तर अच् (अ) प्रत्य वागता है; जैसे—एजामहैतीति पुनाहै. जाह्मणः (पुना+अहं+अच्)।

ज्ञान्त विवार

् चर् के पूर्व पित अधिकरण का वेगा हो और चातु से कर्तवाचक याब्द बनाना हो तो र ( ख ) प्रत्यय बगाते हैं; जैसे—कुख्य चरवीति—कुक्चर: ( कुक् +चर् + र ) ।

गन्ध्वावि, शाद्मित्रः।

३ अर्द्धः । इ. १ ३ १ ३ १ १

१ सर्धः । इ । ३६ ।

<sup>।</sup> थर । ५ । ६ । म प्रिमासिमाहम् ।

१ ०५ । ६ । हु । हिम्सिल्सिल्सिक्सिस् । ह । ५ । ५ ।

पीदि कु थातु के पूर्व दिवा, विमा, विमा, प्रमा, मास्, अन्त, अनन्त, यादि, वहु, नान्दी, कि, जिपि, जिवि, विज, मिक करी, चित्र, चेत्र, संख्या, संख्या, वहु, नान्दी, कि, जिपि, जिवि, विज, मिक करी, विस, घेतु (थतुष्), यद् यद् कर्म द्व्या वाद्, यद् (थतुष्), यद् व्या वहा, वाह्र, यह्र (थतुष्), यद् व्या वहा, वाह्र, यह्र (थतुष्), व्या वहा, वाह्र, व्या वहा, विद्याकरः, व्या वहा, विद्याकरः, विभाकरः, विभाकरः, वृत्यादि।

यलग बगवा है; वेसे—जनम् एवयवीति (जन+एज्+बस्)।

अस्पू, द्विपत् तथा अकारान्त ( यदि अन्यय न हों ) यन्तों के अनन्तर यदि ज में अन्त होने नाता गन्ड आदे तो चीच में एक स् आ जाता है; जैसे—जन शन्ड अकारान्त हैं. हुसके अनन्तर एजय: शन्ड आया जिसमें जश् प्रयय बगा है इसिव्य जिदन्त हैं, अतः बोच में स् आवेगा—जन + स्+ एजयः =जनमेजयः।

(ह ) वह चातु के पूर्व यहि प्रथा और वशा शब्द कर्म हव में आने तो' वह चातु में सन् ( प्र ) प्रथम काता है,—प्रियं वहतीति प्रियंवदः । ( मिम + म्म + वह + क्वन्, ), वशंबदः ( वशा + म्म + वह + क्वन्)।

मक्तिकत् वित्रयोगस्थायद्वावाह्वहत्त्रयह्नवेश्वत् ३ । ५ । ५ ।

- इ एवः स्था । इ। इ। इदा
- इ अविद्यन्तस्य सेस्। ६। ६। ६। ६०।
- १ जिस्ति वर्: लच् । इ । इ । इ ।

<sup>-</sup>क्विम्बोलिमिक्निक् डिनामडुम्ब्रीहिन्नामनाहक्यामामपाहमीमिक्नी १

(ज) भू, तु, वु, जि, थु, सह, तप्, दुस् धातुत्रों के गोग में तथा गस् धातु के योग में यहि क्मंख्य केाई शब्द आवे, और पूरा शब्द किसी का नाम हो तो खच (ख) प्रत्य कावता है; जैसे—विश्वं विभतोति विश्वस्मरा (स्थ + स् + स् + खच , न्याम का नाम, पीते वरतोति पतिवरा—कन्या का नाम, शब्देसदः—राजा का नाम, प्रत्येत का नाम, युगन्यरः—पवेत का नाम, शब्देसदः—राजा का नाम, प्रत्येत का नाम, शब्देसदः—राजा का नाम, प्रत्येत का नाम, शब्देसदः—राजा का नाम, प्रत्येत का

( स ) ह्या यात के पूर्व यदि खद, बद, यद पुतर, मृत्या कार्या, प्रताह्याः, प्राह्याः, प्राह्याः, प्राह्याः, प्रताह्याः, प्रताहः, प्

इसी अर्थ में क्विन् प्रत्य तथा क्स भी जगते हैं। क्विन् का जीप हो जाता है, घातु में कुछ नहीं अवता, क्स का स अवता है, जैसे—ताह्य् ( तर्ने+ह्य् +िक्से ), ताहच ( तर्ने+ह्य् +क्स ), अन्याह्य् (अन्य + ह्य् +िक्से ), अन्याहच ( अन्य +ह्य् +क्स ) इत्यादि।

( त्र) सत् ( वेठना ), सू ( वेदा करना ), हिष् ( वेर करना ), तुर्हे ( बोह करना ), दुह् ( दुहना ), युज् (जोहना ), विद् ( जानना, होना), नो ( जे जाना ), छिट्ट ( काटना, दुकड़े करना ), जि ( जोतना ), नो ( जे जाना ) और राज् (, योभित होना ) इन धातुओं के पूर्व केहिं वपसर्ग रहे वा न रहे, हनके अनम्म निचप् प्रस्था जगता है, मिनप् का कृष्ठ रहता नहीं सब जोप हो जाता है, जैसें!—

सुसत् ( स्वर्ग में वैठनेवाला = देवता), तस्; (माता), द्विट्ट ( शाह्र), शुरू । मित्र से होह करनेवाला), जायुह् ( गाय हुहनेवाला), अश्वन्ति । गोत्रुक्ट ( गाय हुहनेवाला), गोत्रिक्ट ( वोद्धा नेतरने वाला), वेद्धित् ( वेद्ध नानने वाला), हुन्द्रचित् ( पहाडों की तोबनेवाला हुन्द्र), पजित्वृत् ( पत्र फ़ारने वाला), हुन्द्रचित् ( मेहानाह्र)। कुछ जोत् ( मेहानाह्र)। कुछ जोत् ( मेहानाह्र)। कुछ जोत् ( मेहानाह्र), कुन्नानित्, हुन्-देवस्तुत्, कुन्-दोक्डित्, हुग्-स्वे वाला है। कुछ जोत्वाह्र भी निव्यं प्रथय वाला है।

र ) जातिवाचक संज्ञा ( बाह्मण, हंस, गो आहि ) के विकास है। भीर के हैं थीर सुवन्त ( फंग्लेनी, समेम में स्वित करना हो थी उस घातु के थीर ताच्छीरय ( आदत ) का भाव सुचित करना हो थी उस घातु के

६३ । सैक्सेपापमन्त्रपुरवेषु कृषः । ३ । २ । दह । सम्बे नेः । ३।२। १ । १

**५ सैत्यवाद्यात्यान्छे**द्धि । ई । ४ । *व*ट ।

४. श्राह्मे स्वन्द्रीवतद्वभेवस्त्राधुकास्ति । ३ । १३ । १३ । स्त्र । ३ । १

। फ्रीसेक्तिक्ष । राजास्य प्रमास्य । राज्य । राज्य । राज्य ।

जिसी भी यात के अनन्तर गील, धर्म तथा भावा प्रकार

हकु कचाह रात्रभीकधाम, मेथ ,किहि-১১१

पूर्वे में रहते पर्—प्रयागे जातः—प्रयागः; संस्काराज्जातः—संस्कारजः;

(इ) जन् थातु के अनन्तर प्रायः ह (अ) प्रत्यय लगता है; जैसे अधिकर्त्य

ज्यपे आप की कुड़ मानने के अर्थ में ख प्रव्य मी होता है; जैसे:—

+हम+कशिष ) निमानअपीप नीड़ रिष्म निमानमानअपीप-डि न

रिह है म सिकार्य, सहकारी, इसवारी इस्पार्ट । विद आर्त जतवानी न ही को

हि छड़ाष्ट्र किछही कि निछ मग्रा मग्रा – ( निर्णि + हर्ष + क्छ ) किपि

म के पूर्व गिर के हु सबस्त रहे उस भी गिर्म कार्या, आरत हो ग

अस्त्रेत्रीपेहर्यती । इ । ह । ह७-३०३ ।

व समः। इ । ६। दर।

प्रजा ( जन्+इ+श्व ), श्रजः ; हिनः।

। निमिन्न द्यांनीयसानी ।

। सिरिक डिक्र कम्प्रेय सुर

पिरियमान्यः ( खिद्न्त शब्द के पूर्व म् या नाता है )

र आध्यसान खर्च। है। र १ द है।

114

(2.7) 13) 7

141 4

lie in

和(1 (1)

溢气

il II

1

الإو

PE E 正學等

High !

1 334 1

 $W_{k}$ 

प्राप्त हुन तीन में से किसी भी वात का भाव जाने के जिए तेर ( तु ) प्रत्यय जगाया जाता है, जैसे—कु+हुन्=कुट्टे—कत्त के अथवा जिसका थमें वर्ध है अथवा किसका थमें वर्ध के अथवा है, अथवा जे। वर्ध भावी प्रकार वनाता है ये तीनो अथ इससे सुचित हो हिन्स है।

(ख) अवाह, निराह, प्रवास, उरपय, उरपय, उन्मार, द्वा, अपत्रप्, वृत, वृथ, सह, पर, इन धातुओं के अनन्तर इसी अधे में इच्धुच (इच्धु प्रथमान करने वाला); प्रजनिक्धुः (येदा करने वाला); तम्मित्धुः ( पकाने वाला); यनिक्धुः (कपर उठने वाला); उन्मिदिक्धुः (उन्मात होने वाला); रोचिक्धुः ( अच्छुा लगने वाला); अपत्रपिक्धुः ( वाला करने वाला); रोचिक्धुः ( अच्छुा लगने वाला); अपत्रपिक्धुः ( वाला करने वाला); रोचिक्धुः ( विद्यमान रहने वाला); विधिच्धुः ( वाला करने वाला; वितिक्धुः ( विद्यमान रहने वाला); विधिच्धुः ( वाला); वाला; वितिक्धुः ( विद्यमान रहने वाला);

(ग) शीत, थमें तथा मजीमकार सम्पादन का शर्थ सुचित करने के जिए निन्द, हिंसू, क्षिश, विनाश, परिचिप्, परिरट्ट, परिवद्, को, भाप्, असूप् इन धातुओं के अनन्तर बुज् (अक) प्रस्पत जगता है। निन्दकः, हिसक, मजेशकः, वादकः, विनाशक, परिचेपकः, परिरटकः, परिवादकः,

व्यविषः' मातकः' अर्सेतकः।

<sup>ी</sup> ई । ५ । ३ई । ३ अवर्ङ्डेय-सिर्ध्यन्त्रयम्भरतम्बर्धस्यानस्टब्न्तत्रय-र्वेवेवेत्रसद्दन्तम्ब

२. निन्द्रहिसक्रियधादिनाथपरिनिपरिस्टपरिनादिन्याभाषायुनोतुन्

( घ ) चवना, शब्द करना, अर्थवाची अक्सीक धातुओं के अनन्तर सीव तथा क्रीय करना, आसूचित करना इन अर्था वाची धातुओं के अनन्तर शीव आदि अर्थ में युच् ( अन ) प्रस्थ वगता है। चित्ततुं शोवमस्य सः चवनः ( ( चब् + युच् ), कम्पनः, शब्दे कत्ते शोवमस्य सः शब्दनः। खगः पितता विधाम् यहाँ सक्मीक धातु होने के कार्य युच् ने वगक्त साधार्य तृत् वगा) कोधनः, रोपयाः, मयदनः, भूषयाः। ये सब मनुष्यवाचक शब्द् हैं।

(ड) जर्प, मिच् कुट्ट ( श्वा करना कारना, ) बुपट्ट ( बुरना ) थोर स् ( याका हिन अनन्तर यीव, धमं और सधुकारिताधोतक पाकन् ( शाक) प्रकल वगता है। जर्पाकः ( पहुत बोवने बाखा), पाकन् ( शाक) प्रवाकः ( भिष्ताते), कुटाकः ( कारने वाखा), बुपराकः ( वुरने वाखा), सराकः ( वेचारा)।

(च) स्पृष्ट् गृष्ट्, पत्, हप्, शी धातुओं के अनन्तर तथा निदा, तन्दा, अंदा के अनन्तर आतुच् ( आतु ) जोड़ा जाता है—स्पृह्याचुः, गृहपाखुः, पतयाबुः, दयाबुः, यथाबुः, निदाखुः, तन्दाबुः, अदाबुः।

५. वर्षामसकुरुतुब्दर्खः पाक्त् । ३ । ३ । १ १ १ १ १

१. चलनशब्दाथिकमीकाच्या । १ । १ । १ । क्ष्यमण्डनाथैभ्यश्च

<sup>187615181</sup> 

३. स्पृहिगृष्टिमसिहमिह्नास्त्रहाभ्य आसुन् । ३। ११ १।

<sup>। ा</sup>हा । स्टाह क्रिक्षि

क क्रमा और के मास् क्षांताची ) यातुकों तथा आयंस् और भिस् के अनन्तर उ प्रत्य ( ह ) स्वाची ( हे मेस्—स्वीपन्छोति निकाधुः, आयंसुः, प्राच्याः, भिस्यः। विकास् क्षांता है, मास्, भ्रुर्, विकास्, क्ष्यं, प्रत्यं, प्रत्यं, प्रत्यं, प्रत्यं, प्रत्यं, प्रत्यं क्षांत्रं, स्वाच्यां, सास्, भ्रुर्, विकास्, क्ष्यं, प्रत्यं होता है, मास्, भ्रुर्, विकास् क्षांत्रं के भ्रावस्तर तथा योगि के भी यनन्तर कियू प्रत्यं होता है, चेले—विभार्,

्य ) अप्य, नास्, धुर, निश्चत, क्या, दू क, आन्या—इन शास्त्र, भाः, घू., विश्वत, क्की, यः, यावस्त्वत, ज्ञित, भित्त, थीः, यीः, प्रतिमू इस्थादि ।

## भावार्थ कुत् प्रत्पम

(क) मांव का अर्थ जतजाने के जिय शातु के अनन्तर थम् (अ) प्रत्य जे।इ। जाता है। जब केहिं वात सिद्ध हो जाय, पूरी हो जाय तव मांव कहजाता है; जैसे—पाक:—पकजाना (पब्

[ यदि दोहं ज अथवा या वाला प्रतय तमाना है। तो धातु की उपधा का अ वृद्ध है। जाता है। ये वाले तथा यय वाले प्रत्यय के पूर्वे च् ज्ञा क् मू है। जाता हैं]

<sup>3.</sup> सनायंसिम उः। १ | १ । १६८ । २. आसमासधुनिधुतीर्त्येष्ययनस्तृतः किष् । ३११९७७।थन्त्रेभ्योर्टाप

इस्यते । ३ । ६ । १७६ ।

३. मासे। इ. १ १ १ १ १ १

<sup>8</sup> अ**य** अवस्थिति । ७। ५। ३३६।

६. चन्योः क्विय्यययोः । ७ । इ. । ६२ ।

( ख ) इक्तरान्त धातुत्रों में अच (अ) जोड़ा जाता है; जैसे— जि+अच् = जयः, चयः, तथः, भि+अच्=भयम्।

(ग) स्कारान्त और उकारान्त थातुका में अप् लगता है, जैसे कू+अन्=करः,—बखेरना।गरः—विष।गरः।यु+अप्=यवः— कोइना। जवः—कारना।स्तवः। पवः—पवित्रं करना। इसके आति-तिक् ग्रहः, कु, हु, निधिन, गम, वशः, रण् में भी अप् लगता है, ग्रहः, वरः, द्रः, निश्चयः, गमः, वशः, रणः।

प्रसः, रस्याः। भावार्थक नह् (त) प्रस्य वाता है, यदाः, याच्जा, यताः, विश्वः, (घ) यत्, यान्, यत्, विरह् (चमकता) प्रस्कृ, रच् हुतमें

चस्तेग्रीसिहत- घुसंज्ञक घातुओं ( दा, दो—खंडन करना, दे— प्रस्पर्णेण करना, रचा करना, घा—धारण करना, थे—पोना) के अनन्तर प्रस्पर्णेण करना, रचा करना, घाणः (प्रधा—कि—कालो जोप हुड़ि च। ६। १। ६४। ६३ । ६४। से आकार का जोप हुआ), अन्तिथिः। अधिकरण्यनक

व वस्त्र । इ। इ। १६।

विद्यात्त्र । है। है। रेश्व

३ अहबुहीनेरिचगमरच ११/३११८। विशेष्यपोरुपसंख्यानम् । वा० ।

८ अवयाचनप्रविन्द्यभन्द्यस्योगङ् । इ । इ । ६०।

१ डवस्ते हो: हि: १ कमेयबधिकरणे च। है। ६१-६३ ।

स्० व्या० प्र०—इर

हैं, जैसे—जनाय:, नोर्गय: ( जनाने घोषन्ते आस्मिनोते )। शब्द बनाना हो मी घु धातज्ञों से, कर्म के मेंन में के प्रलप जगता

( ह ) छोखिर भाववावक शब्द शांतुओं में क्ति ( वि ) जोदक्र

। ज्ञाम्ब्रह निष्, मिक, सिता है । के निष् निष्क में स्वीतः, सिता है। है । है। है। तथा लू शाहि धातुशों के अननत कि जोड़ने पर जो विकार जिला प्रमन हिता है। है। है। हिता है। हिता है। है। है। है। है। है। है।

सम्पतिः, विपितः, अपितः, प्रतिपतिः, परिपतिः । दोनों भावार्य प्रखय सगापु जाते हैं, सम्पत्, विपत् आपत्, प्रतिपत्, परिपत्, (स्) सम्पद्ग, विपद्ग, शापद्ग, प्रतिपद्ग, परिपद्ग इन में क्षिप् और कित्

जिगमिया, बुभुका, गिपासा, पुत्रकाम्या शादि । आस समाकर चिन्नेपों (करने की इच्छा ) चना, इसी प्रकार भाववाचक अ प्रत्यय जाहा तो चिकीप याव्ह बना, फिर कीजिङ्ग का राप स प्रस्य नेहा जाता है, मेरी—इसे सन् सगानर चिनोर्, धातु, उससे सुसन्त, यन्नत आदि ) उनसे सोवित्र के भाववाचक शब्द बनाने के लिए (ह ) ऐसी धातुष जिसमें कोई प्रस्पय पहले से हो सागा हो (क्रे

१ वियो कित्र ३ । ३ । ६४ ।

<sup>।</sup> शह । : क्ष्मिक्षाविद्या । वा ।

इ सम्पद्दाद्भाः किष् । वा० । किन्प्रांहिष्य । वा० ।

८ स चलवर्षि । ई । ई । ३०५ ।

वृहा; जहा। (अ) चिन्त, पूल, कथ, कुम्ब, चन्द्र, धातुश्रों में तथा उपसर्ग सहित आकारान्त धातुश्रों में शक् प्रस्प तगाकर चीलिक भाववाचक थाब्द् । विन्ता, पूला, कथा, कुम्बा, प्रची, प्रदा, अदा, अदा, अत्यों।

(स) मिजन्त (प्रेरणार्थक) जातुत्रों में तथा आस्, अन्य, बहुर, कारणा (कृमिण्य्मिय्यम्।, इसी प्रकार हारणा, दारणा; कारणा (कृमिण्यम्युव्यम्।, इसी प्रकार हारणा, दारणा; आस्मियुव्यम्। अन्यना, अन्यना, वहना, वन्दना, वेदना।

(स) नपुंसकालिङ्ग भाववाचक शब्द बनाने के लिप कृत् प्रत्यय (स) । (निष्ठा वाला ) अथवा खुट् (सु) धातुत्रों में लगाया जाता है ; किंते करणां हसनम् , गतम्, गमनम् ; कृतं, करणां हतम्, हतम्,

१ गुरीरच हुता: | ३ | ६ | १०१ | आसरचेापसमें | १ | १ मन्तिप्रजिनमिक्सिम्बर्धिस । ३ | ६ | १०५ | आसरचेापसमें | १ |

<sup>।</sup> मुफ्ना क्रीम्प्रम्कोहोहनोहनोहन । ७०९। है। है। हुए । इस्सास्या ह

<sup>।</sup> १९—४९९। हु। हु। हु हुए। कि मिर्फ क्रिएंत ४

स्वाया जाता है, जैसे—शह्द बताते के जिए प्रायः धातुश्रों में व प्रत्यय क्षेतान के जिए प्रायः धातुश्रों में व प्रत्यय क्षाया जाता है, जैसे—शह्म-व=शक्दः (खान), शख्तः (खान), स्वायः (खान), स्वयः, वाययः (खानपः (खानपः ), स्वयः (खानपः ), स्वयः व्यव्यायः विदः, विदः (खानपः अपिः । प्रत्ये हत्वन्त धातुशः मं प्रायः विदः विवायः है, व

## मिरुष केंद्र परवा

किरस प्रीप्त ( क्रमाशिक्ष हां विक्रिंग (क्र)-0/१ विक्रिंग प्रिंग क्रिंग क्रिंग

९ पुरिस संज्ञायां वः त्रायेषा । ३ । ३ । १ १ ।

उ ईयार्च। इ। इ। ३५३।

ई इंतर्देश्चेति किन्द्राक्षित्राज्ञी वर्षे। ई । इ । इ ६ ।

दुर्नहः, सुवहः, ईपदहः इत्यादिः, तथा लीजिङ्ग दुष्कराः, दुर्वहा, नपुं० दुष्करं, दुर्वहं आदि कप होते हैं।

(ख) आकारान्त धातुओं के अनन्तर खत् के अशं में युच् प्रत्यय होता है खत् नहीं, जैसे—सुखेन पातुं गेग्यः सुपानः, ईपरपानः; इसी प्रकार

कि कि भीर खबारी प्रस्पय कर्म की सुचना देते हैं, कर्ता की

। ज़िन क किक ,ई किए कि क्यिक्टी के सक प्रकी छड़ ज़िन

# क्रम्भ श्रीएड

नाष्ट्राष्ट्र कि (फ्रेंड्र ग्रीह फ्रेंड्र ) फ्रिंड्र कि फ्रिंग्रह क्रिंड्- १११ .

<sup>।</sup> नश्राहा हा हा श्रद्धा

र तयारेन ऋत्यक्तवायोः । इ । ४ । ७० ।

र इत्यापाविभिस्वित्सास्यश्चर उर्वा।

<sup>8</sup> इतार्या वहिवास । ई। ई। इ।

इलाहि। वस्ताहि। वस्ताहि।

### हार्म् एग्रह

### प्राम्नी हानी

वासी शब्द पुंजिङ्ग में अर्थित होवासी होजिङ्ग में ते कहा जा यहि सारे अनेतन पहायेवाचक ग्रब्ह नप्सकालिङ्ग में होते. पुरुष हैं डिन गमहार के नीक्र कुछी में ।गाम हत्क्रम की है हड़ी ही प्राक्त भट्ट । हैं गितिक रिष्ट । कर्ट ) कर्ड भट्ट होई में दूखी कि इंग्र 15 हैं हैं 1515 थिया कि सि मुद्दे होई में हुन्हीं हैं इन्ना : 1 हैं हिनारुरीगढ़ सिस्ट (अंग्रेस (अंग्रेस ( अंग्रे ) :हुई ,(०) हिं ने हैं में इंगिक में अथवा नप्स किया है में न्युंसकतिङ्ग । एक ही वस्तु का बेाय कराने वाला केहि ग्रब्द् पृथिङ्ग है। के प्रिक्ष कुक्ती कि हो कि श्रिक्ष के हैं। कि स्वी कि कि इन्हें गाहि होता हैं हिन क्लिक्स्केंट सही हैं। ति हो ग्रिस क्र कर्मित्र कि हि जि है ने हैं एउंस्के में शिष्ट । स्टेस्क में हैं। हैं जिए दिशक हैं। हैं से स्वत्य हैं। हैं से सिह हैं। हैं सिह क्रिकी हीं हैं से पहार्थनायक शब्द चाहे बेतन हो अथवा असेतन इन्हों हो र्जाष्ट ,कृष्णेष्ट र्जाष्ट कृष्णीक—:ई र्हा कृष्ण कृ में कि ब्री-८%

३ प्नहिक्षिभ्य उपस् ।

। हैं रिज्ञष्ट संसद्ध जान हुन्ग्म । हैं से मक्त के जीख़प्र हुन्जी की 15कस । हैं नजीक ।इन 1नमान हुन्जी 1क्ष प्रियोग्न कि छन्ज्य प्रणाक सिद्ध 1नाह स् नण्या के फिल्प्यां के प्रियोग्न प्रणा स्वित्त के प्राथम स्वाप्त स्वित्त के प्रणा स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त

जाता है। जाता है कि के के से मेरे नियम हैं उस से मो कुछ सहायता भित्र

रिकाम

### इन्हे क्रिमिक्ट शब्द

(ख) टाव् प्रस्थ में अन्त होने वाने सभी याद कीचित्र के हैं; जैसे

. औः, मू: आदि। एकाचर न होने से पृथिक भी हो समते हैं, जैसे—पुथुभीः, प्रसिम्: आदि।

विश्वविद्यासवसं ३---व०

३ अन्यूपलवान्ती धातुः । खरानिभर्ययय्पयः पुंसि च । फिजन्तः । ईकारान्तक्ष ।

१ ५६ ० इ.च. । प्रमानमानक है । १६ ० इ.च. । सम्मान १

١

- किस्मीप निर्दे, हैं के होतीक इन्छ कार निर्दे क्या में भाग कि ( घ )
- जनसा आहें। के का ( :ठीवनविश्वादिः ) से जेक्स १६ ( के )
- । हैं ठीड़ के ख़ीबिक़ केय किस मिस मिसाम्प्रस
- (च) सूमि, विशुत, सिरित, बरा थीर वनिता हुन शब्दों का श्रभे रखने वाने शब्द खीचिक्न के होते हैं ; जैसे—पृथिनो, तदित, नदी, वर्षनो,
- भूक होए , अस्त (इब्रेड , होस कहक में इब्ब्र , स्वस्, पोत् और

# १८८-पुंतिङ्ग शब्द

त्म ) भावायीक धय्, भावायीक अप्, तथा च, अप्च नव्, आकारात्त ( धुसंस्रक ) धातुओं के उपरान्त कि प्रस्य, द्वन प्रस्यों में अन्त होने नोवे गब्द पुणिक के होते हैं, उदाहरवायी—

। ई रिड के क्षिड़ी के कि ज्ञानन

१. त्वन्तः। जि॰ १७ ।

३. विशस्तादिरानवतः । जि॰ १३।

हे. भूमिविद्यस्तिर्खतत्वितिमियानि । कि॰ १८ ।

श्वकारान्ता मातुदुहित्स्वस्पीतृतनान्द्रः । बि० ३ ।
 श्वनन्तः । घावन्तः । भयिवक्रमगपदानि नपुंसके । नष्टन्तः ।

शब्सा विवास् । क्वन्स्रो द्यः । विद्रु० इ.६—५३ ।

वंशस्य--वाकः, स्यागः।

श्वनत्त-करः, गरः।

। :प्रमाप - विस्तरः, गोवरः ।

अजन्त—चयः, जयः [ सय, लिझ, मग, पद, वे शब्द नपुं०ियं में

[ ई कि

नवन्त-नव्यः, यसः [ याच्या क्रीतिक्षः में ] स्यन्त-नवतिः, निरिः, श्रापिः।

्छ तिश के झलेश गाय क्रिय कि ताय होने साथ प्रिक्त के होते हैं। केसे—राजन् ( राजा ), तचन् (तचा ), प्रज्ञः, हुन्छः। [कुन्न नकारान्त शब्द् चमेन् आदि नपुंसक होते हैं। धेनु, रच्न, कुट्ट, सर्यु, तच्न, रेण, शियङ्ग के उक्तारान्त कीलिक्त में; और श्मश्र, जानु, वसु ( धन ), स्बद्धि, इंध्र, जतु, त्रयु, तालु हाह, कसेट, वस्सु और मस्त नपुंसक लिक्न में । [है तिह

(ग) में से शब्द जिनकी उपया में क र, या, थू, च, प्, म्, म, य, प्, प्, स में से कोई अचर हो और यदि ने अकारान्त हो तो प्राय: पुषिद्ध होते हैं, जैसे—स्तवकः, करक ; बरः, परः; गुयाः, गयाः, पाषायाः, रथः; िक्न्ति काव्द,

<sup>9.</sup> नान्तः । वि० ४८ वकारान्तः । वि० १९ । २. कोपथः । ६३ । टोपथः । ६४ | जोपथः । ६७ | थोपथः । ७९ । नोपथः । ७४ | पोपथः । ७७ । मोपथः । ८० । मोपथः । ८६ । योपथः । ८६ । रोपथः । ८६ । पोपथः । ६६ | सोपथः । ६६ ।

पृष्ठ, सिक्थ, उक्थ नपृंसक होते हैं ;] हन', फेन: [ जदन, अजिन, तृहिन, कानन, वन, वृत्तिन, विसन, सिशुन, समशास, रस्त, निम्म, निम्म, विस्त, विसन, वृत्या, विसन, सिमा, समयः, सम्पनः, सुमः, समयः, सम्पनः, सुमः, विसनः, ह्यः, [ किस्तवय, हृत्य, हृन्दिन, उत्तरंग, वृत्यः, सिमः, म्युद्धः, विसनः, वृत्यः, वृत्यः, वृत्यः, विसनः, वृत्यः, वृतः, वृतः, वृत्यः, वृत्यः, वृत्यः, वृत्यः, वृत्यः, वृत्यः, वृत्यः, वृत्यः, वृत्यः, वृ

(व) देव, श्रमुर, श्रास, स्वरो, गिर्ग, समुद्र, नख, केश, दन्त. स्तत, मिर, समुद्र, नख, केश, दन्त. स्तत, मिर, समुद्र, नख, केश, दन्त. स्वरा. युव्य, क्पा. युव्य, क्पा. युव्य, क्पा. युव्य, स्वरा. युव्य, क्पाय: युव्य, सेघ, रिश्म, दिव्य— ये शब्द तथा इनका श्रथं बतानेवाले शब्द प्राय: युव्य:, द्व्या:—श्रिमं:, स्वरा:—श्रमं:, स्वरा:—श्रमं:, द्व्या:, पद्धः—पदेत:, सुवा:—हेगः, क्पाः—स्वरा:, व्यत:—श्रमं:, स्वरा:—श्रमं:, युव्य:—स्वरा:, व्यत:—श्रमं:, युव्य:—स्वरंगः, क्पोल:—ग्रवः, युव्य:—स्वरंगः, क्पोल:—ग्रवः, व्यत:—स्वरंगः, स्वरंगः—स्वरंगः, स्वरंगः—स्वरंगः, व्यतः—स्वरंगः, व्यतः—स्वरंगः, स्वरंगः—स्वरंगः, व्यतः—स्वरंगः, व्यतः—स्वरंगः,

( ह ) दार, अवतः, वाजः, असु ये पुषिद्ध में तथा सदा बहुवचन में होते हैं—दाराः, अवताः, वाजाः, असवः।

<sup>9.</sup> देवासुरास्मरकोक्तामिससूद्रत्वकेशद्नतस्त्रम् १ ३६ । इस्तिमाभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष्राभिष

<sup>।</sup> ३००। ५. द्रांतितवावासिनां बहुत्वच । ३०६।

# इब्रिक्सिक्स्ट्रेस्-४११

(क) भावाशंक त्युट्ट, भावाशंक क तथा भावार्थ और कमीर्थ व्यव्, यस्, य, वक, यक्, श्रम्, वृष्, क हुन प्रवयों में अन्त होने वाचे शब्द

नपुंसकित में होते हैं। उदाहरणाथ— क्युन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा,

( प्रवाह क्षिक्र — त्वावा )ः

मिना मिना-क

यर्य—श्राप्तियसं, अञ्—अष्ट्रेस्, अयां—हेंद्दायनस्, वस्त्यस्, वस्त-कावेशकस्, वस्त्यस्, वस्त्यस्, वस्त्यस्,

हः—श्रन्त्रावाकायम्। तथा प्रक्ववनान्त हृन्द् सर्वेदा तथा (ख) अब्यथीभावसमास तथा प्रक्ववनान्त हृन्द् सर्वेदा तथा (ख) अब्यथीभावसमास तथा प्रक्ववनान्त हृन्द् भवेदा तथा

१. माने स्युद्धनतः। १९६ | निस्ता च १९२०। खल्याने तांक्रोति । १९९। स्थातम् । १९६ | मान्यक्ष्यां । १९६ | स्यादम्यानियन्त्रां ।

भावकारी । १९३ । हिंदी क्षा । १९४ । हिंदीः वियो स । १३६। इ.स.च्या स्थान । इ.स्टेब्स्वस् । १९४ । हिंदीः वियो स । १३६।

इ इसिस्यः। ३३८।

( घ )—सन् में अन्त होनेवाला शब्द यदि दे। स्वरों वाला हो और क्षींचक न हो तो ब्युंसक होगा ; जैसे—चर्म, वर्म, किन्तु अणिमा ; क्योंकि यह दे। स्वरों वाला नहीं; दामी ( देने वाला ) क्योंकि यह क्षींचक है।

्ड) केस् में अन्त होने वाने हे। स्वरों वाने चन्द्र नपुंसकनिक में होने हैं ; मनः, ययः, तपः, वादि ।

(च)—ने में अन्त होनेनाचे यन्द पायः नर्पसक होते हैं ; छत्रम्, भायम् आदिः किन्तु भावा, मात्रा भवा, देष्टा, बरता खोकिङ्ग के हैं।

( छ ) जिन यन्त्रें की उपया में ज हो ने पायः नर्पसक होते हैं, कुन्म् स्थनम्, कूनम्।

(क) येत से आरम करके क्या को संख्या नपुंसक होती हैं, केच्च यत, प्रयुत, श्रयुत पुंचिन्न में भी होते हैं, बचा और कोरि डिमिन्न में समा यहः पुंचिन्न में होते हैं।

<sup>।</sup> नश् । त्रीकित्रदिक्क्ष्रकृति ।

र असन्ते। इयस्यः । ३६३ ।

इ आन्तः। १४३।

<sup>8</sup> ब्राविशः । ३८३ ।

४ शतादिः संस्था । यतस्वितम्यताः पृति च । वाचानोटिः निमाम् । मङ्कुपृति । १८४-४७ । '

(क्त) सुख, नयत, जोह, वत, मांस, विशे, कांसुक, विवर, जज, हज, धन, शश, वल, कुस्त, प्रतन, रण् ये शहद तथा इनका शथ वताने वाजे शब्द प्राय: नप्सक होते हैं। सुखस्—शाननस्, नयनस्—नेशस्, जोहस्—प्रावस्, वनस्—गहनस्, मांसस्—शासिपस्, हजस्—प्रजय, कांमुकस्—शासनस्, विवरस्—विलस्, जलस्—वारि, हजस्—पाङ्गवस्, धनस्—इविणस्, श्रतस्—श्रयसस्, वलस्—वोर्थस्, कुस्तस्—पुष्पस्,

महाह, है तह कम्पन इन्छ कान नाम की कि कि किए (ह)

अमिलकम् ।

# मिम्भ-डि

े हैं तें हे जाद होते हैं तित होते हैं तित होते हैं जिन हे जाद होते हैं - हे के जाद होते हैं ने जात हैं तित होते होते हैं ति जात होते होते हैं ति के जाय की की होते जात हैं जाद की जोड़े हार जाते हैं जिस जात होति हैं उन्हें की जाय कहाते हैं जे जे - अज से हाप लगाकर अजा होति हैं जे जे - अज से हाप लगाकर अजा होति हैं जे जे - अज से होति हैं जे जे कि जात हैं। जो हैं जा जात हैं। जो हैं। जो हैं। जो जात होते होते कि जाय की जात हैं।

मुखनयनबाह्यनमांसर्घियकामुक्तियरवाब्ह्वयनावाभियानानि ।

३ ई० । व्यक्तिमञ्जूब्यत्यवर्गामियानि । ३१० ।

इ म्बलावि । १६१।

### P15-023

क्षा के स्थाप के स्थ

योष रह जाता है, वह शा पृंजिङ्ग ग्रन्थ में जोड़ा जाता है।

(क) श्रवा श्राहे [ अजा, पहका, के।किजा, चरका, प्रावा,

पृष्टिका, वाजा, हाडा, पाको, वरता, मन्दा, विजाता, पूर्वापिहाणा,

अपरापहाणा, सुञ्चा, वाजाहा, द्वविशा, ज्येच्टा, कानिका, मन्यमा,

वृष्ट्रा ] श्रव्हों में तथा अकारान्त ग्रव्हों में खोनेग्रक राप् ग्रव्म प्रावा है, जैसे तथा अकारान्त ग्रव्हों में खोनेग्रक राप् ग्रव्म वृष्ट्रा ] श्रव्हों में तथा अकारान्त ग्रव्हा, मंद्रिका, पहका, वाजा, विणाह, मंद्रा व्यावा कमाता है, जैसे —अज + आ = आजा, विणाह, मंद्रा व्यावा, वृष्टि, है।

स्वा = आजा, वाजा, वाजाह, मंद्रा का, वाजाह, मंद्रा वाजाह, वा

केस्ड शींक विश्व में क्या के प्रवं शींक हैंयू के में इंग के प्रांड (छ)

गिर्म केस्ट मिर्म सफले कु के किस्ट के प्रांड के किस्ट के किस के किस्ट के किस के

। 131 कि फिर्फ

। इंगाइः इसाहि

५ मध्तवस्त्रास्थार्यर्द्धताय ईदान्वर्वितः ।कार्ड १८५॥ ३ अयावपन्यति ।८१३।८।

# Pf=-393

से केर केर किया जाता है। हेर केर कर जिया जाता है।

फ़-: है । सिंह प्राप्त क्षेत्र के प्रक्ष के प्रकार होंगे हिंस (क्षे )

, फिल होने वाले — भोगकर: — भोगकरी। कि पहि, देव, आह, गर, ज्वद—नदी, नेरी, देवी, आही, गरी,

त्त्वती। होने वाले शब्द, तथप्, उस्, क्य, कम्, श्रोर कर्प् प्रस्पों में शस्त होने वाले शब्द—श्रोपगः=श्रोपगो, कुम्मकारः=कुम्मकारी, याद्यः= याद्यी, हितयः=हितयो, आचिक.=श्राचिकी; हप्तरः=हरवरी।

३ डिव्हागार्वेह्रेनस्वर्देनस्य साधर्वायन्तर्वस्यक्ताः । ३ । ३ । ३ । १ । अ

(ग) प्रथम वयस् ( शन्तिम शवस्था के। कोब्कर ) का वोध कराते; वाखे शब्दों के अनन्तर् छीप् खगता है; जैसे—कुमारः कुमारोः, किशोरीः, बधुरोः, क्लिन्तु बृद्धा, स्थिविशः।

# १९९-डोव्

(क) पित् शब्दों ( नतैक, खनक, रक्षक, रक्षक आदि ) तथा गौरादिगण के शब्दों ( गौर, मनुष्य, हरिण, आमत्तक, बर्स, उभय, भुक्र, अनदृष्ट्, नर, मज्रक, मण्डवा, बृहत्, महत् ये ब्रुस गण के मुख्य शब्द हैं) के अनन्तर कीष् ( हैं ) जोड़ा जाता हैं, जैसे—नतैकी, रजकी, गौरी आदि।

ेई जुड़ने के पूर्व १६८ नोर में जिखे परिवर्तन शब्द में हो जाते हैं। ( ख ) पु<sup>ने</sup>तिङ्ग शब्द जो नर का धोतक हो, उससे मादा मन्त होनेवाले शब्दों के धानसर नहीं; जैसे—गोप: गोपो, शुद्ध:

अन्त हानवात शब्दा क अनत्तर नहा ; वस—गापः गापा, शूद्रः शूद्री ; किन्तु गोपातकः से गोपातिका ।

हुन्द्र, वरण, यस, यस, रह, सह, शाचार्य हुनके अनन्तर तथा

१. वयसि प्रथमे । ४ । १ । १० । वयस्य चरम इति वान्यम् ।

१ १४ । १ । ४ । घरम्यहो। भूदेश . ६

३. पुर्वागाहाख्यायास् । १ । १ । पात्रकान्तान्त्र । वा० ।

<sup>१ इन्द्रवरुपभवशर्वेरहस्डिविमारयययवनमात्तवाचार्यामानुक् । १ ।
१ ३४ । हिमारयययोमेहस्वे । यदाहो । यत्वनाविवायाम् । वा॰ ।</sup> 

2 15 No. 1 15

( विस्तार वताने के लिए) हिस और अर्चप्य के अनन्तर, ज़राब यव के अर्थ में यब के अनन्तर, यबतों की लिपि का बोध कराने के पूर्व आवुक् के अनन्तर तथा मातुत्त, उपाध्याय के अनन्तर डीप् लगने के पूर्व आवुक् ( आस ) जोड़ दिया जाता है—इन्हाणी, भवानी आदि, यवानी ( खराब जो), यवनानी ( यवनों की लिपि ), मातुलानी, उपाध्यायानी।

(ग) अकारान्त येसे जासिवाच्य शब्द जिनको उपदा मिनको उपदा क्षिणों, में ने के जासिको क्षिणों, में ने के जासिकों क

र अथवा है में, अन्त होनान जुणवाची ग्रव्हों में हो विष्ठ है। । विष्ठ , नीष्ट—मिहें , हैं 1537 पन नामझे में निर्वे क्रिकी

१. जातेरस्रीविष्याद्योपेयात् । ४ । १ । ६३ ।

## नामिम ।हर्नाहर

### अव्यय विवास

अध्यय है। विष्ठ देन हेन इत आस्त्रस के मनम , कीम है। वहीं वहीं हिं म हे के विस्था है । विस्था तक सा रहे । जिसका ख़न हो 

:हासीष्ट ,( कींक ) :बिक ,( क्रिंक ) :बिक्ट -छाण्याग्रहाइट वसमेषु व संबंध वस खोत तहव्यवस् ॥ । हुकीमनी 🖙 स्रोयन युद्धिनी युद्दी एड्स

किन्हा ( anterjections ) । इनके प्राक्ष्मित ( 8 ) विशेषण, (३) समुच्यवीयक शब्द ( conjunctions ) तथा ाफही (१) ,मिम्रफ (१)—:भिंद्र के प्राक्रप प्राप्त फाज्य । ज़ीक्ष 13 ( र्जीक्ष रंजिक )

। क्रिकिर क्रीतिष्ट

# िम्प्रिक

के ह्याप्ट दि ।ग्राइ केम्ड्र रहें गितार वि ठेठीम्ग्रीप कुकु रेफ्ट पक ह्याप्ट एन्ड्रे के पूर्व मेह आते हैं उनको उपसम कहते हैं। इनके हारा ३०१-धातु या घातु से वसे हुए विशेषण, मे। संज्ञा आहि

उपसर्गेण् थात्वेथा बलाद्ग्यत नीवते । महाराहारसंहारविहारपरिहारवत् ॥

किसी उपसर्ग से कभी थातु का अर्थ उत्तरा है। जाता है, कभी वही रहते हुए अधिक विशिष्ट है। जाता है और कभी ठीक —: इंग्लिक में हिया है :—

। हिंतमहमसम्बद्धीकान्द्रीक दिया है काप्य ॥ १ द्राष्ट्रीतीर्णंस्प्रय वनस्यान्त्री विकास

उद्हरणाथं—'जयः' का अर्थ हैं 'जीत' किन्तु 'प्राजयः' का अर्थ हुआ 'हार' उससे विख्कुल उदरा, मू-का अर्थ हैं 'हामाश्वेवात् होना', 'क्रप्' का अर्थ हैं 'हराना', 'प्रमु' का अर्थ हैं 'सामश्वेवात् होना', 'ह्रप्' का अर्थ हैं 'खोंचना' किन्तु 'प्रहप्' का 'खूब ज़ार से खोंचना', इत्याहि ।

नीचे उपसर्ग उन सुख्य श्रयों सहित जो बहुया उनके साथ चत्रते हैं। हेप् जाते हैं।

ती, जप, जप, संस्, यतु, जस, निस्, निर्, दुस्, दुर्, दि, जाक, नि अधि, अपि, सिं, सु, दद्, अभि, पति, परि, उप । पते पाद्यः उपसागैः कियायोगे । गतिरचे । १ । १६ – ६० ।

1

7-

15

-:मक्तिक अथवा उरलयन होता है, चैत-का

सीमा का दल्लंवन, शतिनेहा-अधिक नीद । अधि-कपर, वेसे अधिकार:-कपरी, काम, जिसमें दूसरे वश में हो।

अर्थे—गुष्ठे' सात्रः युद्धं अर्थगत्तमत्त्र ।

अप—दूर, जैसे अपहार:-दूर से नाना, अपकार:।

अपि—निक्ट, जैसे अपियानम्-रुक्तन ( श्रापि का विकल्प से अ लुस

ं । ( प्रनायग्रे , प्रमायग्रीह । जानाई

असि—आर, वेसे. अभिगमनम्—किसी की और जाना , अदमानः—नीचे

. जानता । जिस् आच्छ्रह्—चार्थे कोर तक तकता, शक्ति – ।

कुछ कापना। उद्गान्त केसे उन्हान जपर जाना (निकलना), वरपत् - कपर्

उप-निकेंद्र, जैसे उपासना-निक्स वैठना ( प्राथना )।

हर्रे—हरा, जेसे हराचार—खराब काम।

वहिर् ।

इस्—कारनः, वेसे हष्मरः—करने में कारिन, दुःसहः—सहने में

. . । ब्रुप्तम—एकिनी ,राम्प्रती क्षीय—हम्प्रती क्षीय हिनि—नि

के पर्न-शहर, मेनिन्न निर्मान नाहर. निक्सना, निर्मा नेही

क्रिय-विना, वाहर, जेसे भिःमार:--सार रहित, मिन्न-मृत्ने

राहुस ।

ं । ।।।।। -: काम्म, उद्धाः, वेहे पराजयः—हार, पराभवः—हार, परामतः

। ब्राष्ट्र कि ग्रेष्ट ग्राह—क्ष्मित क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है।

मिहिमी-माफी प्रक्रिया: निर्मा निर्मा मिहिमी मी न—श्रविक, मेरी प्रणासः—श्रविक सुक्ता ।-

शब्दों के पूर्व जुड़े मिलते हैं और भिल ? अभी में, जपर के अर्थ केवल इनहें से हो का वा वह वर्षसर्थ थातु, किया अथवा धातु से में इन सि—अन्छी पार्ट, येसे सुरुतम्—पुण्य ( अन्छी त्राह क्या हुआ )। संस्—अन्स्री तरह; जैसे संस्कार:—अन्स्रो तरह किया हुआ क्रमा । :गार्करी, शब्दा, केसे विचवाः — दूर चला हुआ, विमेगा:। Κ. श्रीर याचा ।

शीक क्राथ कि इंस् क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक ( क्रि ) । कें हामफ़्रहेंमी

के पूर्व लगते हैं, इनका नाम 'गति' हैं। मुख्य २ गति शब्द में हैं:---

सर्-वेसे संकारः, सङ्गितः। असत्—जैसे असत्कारः ।

नमः—( कु के कु ) नमस्कारः।

सावाय-11 म सावास्थाः।

ţ

असम् -( गसर्क धातुओं के पूर्व )—अस्तक्षतः, अस्तिकोतः, आहि । अन्तः—अन्तिहितः—छिता हुआ।

प्र:-(क, यू, गस् के पूर्व ) प्रस्कारः, प्ररोगतः, प्ररोभवः। । :क्रिंग्रिकी ,:क्रिंग्रिकी (क्रिक क्रि क्रि क्रिंग्रिक क्रिंग्रिक क्रिंग्रिक क्रिंग्रिक क्रिंग्रिक क्रिंग्रिक । महिन्मारः, महिभूतः । " " )—:Žik नाविन्तारः, आस्, भू के पूर् ) शाविन्तारः, आविभूतः।

। ज्ञीर : फ़्रिक्स , फ़्रिक्स के (के ,के )— कि

कि ) प्राप्ति । क्या (क्या ), ब्राप्ट्र (कि अवार्य ) अथवा विरोध ( क्या 135हरू हिंहे ) 1849र ,( ई हिंदी है ड्रेफ्स ड्राय-134र धर हिंदे ) अत्वर उसी के सहया कोई और), अभाव (जैसे ज्ञानस्य भावः—अज्ञानस्), अन्य-न (नव्र ) प्रायः साहरूप ( नैसे श्रद्याहायः—प्राह्मण नहीं, किन्तु

अयवा चन अनिश्चय का बोध कराने के लिए और वतमान काव को किया केंद्र अन्यय शब्द के प्रमा कि हैं है। का पर के उन्ह के उन्ह एक के । इ १४७२क इकाफ एक रिप्तफ अपन अपन है। १५ ( एर्फ्निसिस्-:जीहिष्ट

। ई फाग्क प्रकी के नाप्रक घिक का काकाप्र-- मन प्रजनमा के

२०२-कियाविशेषण

क्रिक्त केम्ब्र । ब्रीस् काममभ क्रिक्ट - मिर्स अधिक अधिक तक्रीत में फिला हुए मिल और हो सही , एडी ताक्रम-फिल —ह्हानीम्, यथा, तथा आदि; कुक संख्यावाची ग्रब्स् से बनते हैं हैं, जैं तिन हे मित्र हे हो। ह्या खादि, कुछ सवेतामे से वतते हैं, जैंसे इन्ह पृह्व प्राप्ता में फिक्नार हो।ए : इन् प्रविधी एसी हुन

अपायास्य विरोधरच मनयोः पट् प्रकीरिताः ॥ । किमगृह्य कार्याद्वय विद्वयाच्या

। ज़ीस में जाते हैं, जैसे सलात, निर्मा, सबस् आदि। एक प्रमाधित के एक विषय है । एक विषय के प्रमाधित के प्र

पृश्च फ्रमिनीएकी त्रिक्स द म्बल्य द प्रचित कियानिमेषण दिए

ज्ञानए छड़े--हीड़ इत्तर्ततः—इधर वधर 년 13F--: FE मारात्—दूर, समीप क्नीहरू { — तीस्ममस — मित्रसामस 所序 第中一万多分形 अलम्-वस किंक्र−\_क्रीकृष्ट् फ्रम्भि—मण्ड्रीसम् माम्,गृह्य गिष्ट—: इसीह अन्यथा—दूसरी तरह अन्यत्र—दूसरी जगह अन्त्य – अरेर में मिक-रिक्ताः मिन्नी---।प्रतिकार मं भाग-वार्र तिक अनिशास्—निरन्तर

अवर्डी:—दैसई दिन र्गीष्ट—म्रज्ञमृ अध-अध ाम्क कि , जि मिक्ना एक म्ली ,कित--एए 阿里一年 मित्र मित्र कि मिलिए -: छा عادور - عادور अजस्त —िन्तर मुम्—पहुष - गिष्ट—:५५६ अक्त्मात्—इकबारगी नाई हारू

तत्र--वहा ज्ञी--:55 तत्—इसिविष *क्रिका*—नीडी*त्र* मात्र—काम भी कि गई--मुग्रही क्रक ध्वन्ननी—क्रु किनित्-कहाँ 13m-m3 केवलम् - सिक्र क्रवम्—वसं हेगावाः - ं डिक--क्रमीहरू उँक-- इक् मि डिक-: किस् नित्त-सबसुब · lb--1b+4b १ ामक्सी प्रीह – हमुत्सी ीं फिन ? फिन-मिक्नी म्लीक-हुन्ही र्जीष-किल्ही डिन सिक—न मीड़िक ·भिक— शीकृत

कदाचित्—कभी, शायद क्ष्ट्रा--क्ष्व क्याञ्चर्— } क्या तकार : ी हिकि—मिण्क १ एक { — जिस्तिक त्वर्स—इंस प्रह हि—हो त्याह्—अव एक पर्ने निय ክকዩ ቆይ—ገሮችይ तंसदी – तंस वार् तंसेश-तंस यगह क्कि—हिम्ह र्भावम् नव उपयतः--होमोर श्रोर इन्डे:-इब इंतर्य—ऋषं' ग्रुबं। इंह—नहीं इंदानीम्—इस समय इंस्तर्म — इस यकार

£हस—:हाप्र

किड्रम—क्रीह

<u> इक्ट—नमु</u>द्ध

प्रसद्दा—ज़बद्दती

ल्रि ग्र-मम्ब्रीतिय

क्रिन्ना । । । ।

नाम-नाम वाला, नामी

नाना —तरह तरह से ै

हिन्छि मुग्ने ह

न नहीं

कि हार-मिकान

सिवंश-सव मही प्रवंतः—चारा योर सस्यक्—मया ग्रकार सम्मेखर्स—बामनुं में ई देर में ई सम्प्रति—इस समय, अभा समाचानम्-शक समीपे, समीपम्-निक्ह समया - मिक्स समम्-बरावर बरावर र्गाष्ट गाम-नातमम सर्पाहे—तुरन्त, योघ सना - सब दिन सदा:-व्यक् सिद्रा--हमेश स्वत्यं - बराबर, सब दिन स्कृत्-तेक वार र्वाह्यर्थ-- सदा रूवः—क्य ( आनेवाला दिन ) ज़िले:--:ज़िल फ्रम्से--िई मुथा--वेकार क्ति--किना

युगपत्—साथ साथ, इकवारगी वावर्य-यव पक यद्।--यव कि कि निर्मा निर्मा व्याक्या—जैसे तैसे मुर्ग – निर्म गुज्ञ-अहा क्रीफ़िम्---:फ़िफ क्रीफिन , कि-फ्रिफ स्वा—स्व,वेकार प्रक प्रक-: इस मेशा — बुकार ठक्र--- । एङम्। रेम्रेरेम--:हिस् मनाक्-जाहा स्याम्नाम भारते अधिकाधिक क्षिक , ज्यो ज्यो--: प्रमु ि प्रकार तड़िम—। । अड़िम् म्डाइ:—बहर चलात् —गबद्ध्यो प्रंथ-मरकर, दूसरो दुनिया में प्रायः - अवस्तर

सायम्—श्रम को सायम्—श्राम को सुन्धु—श्रम्ङो तरह स्वस्ति—( श्रायोगोदो ) स्वयम्—श्रपने श्राप् हि—इसिवये हाः—क्ष्म ( पूर्वदिन )

# सवंथा – सब प्रकार से सर्वदा – सब दिन सहसा – इक्बारगी सहसा – इक्बारगी

क्साल के लिए — जानास साम-म्यास

# ३०३-सिर्मेन्यवीयक् शब्द

ताला त्यांस सह के इंग्लं में चहुआ च शह के जतवाया जाता है, जाता में महि के इंग्लं के इंग्लं में हैं में हैं में हैं में हैं में हैं में के उपरान्त आता है, जिन्हों के उपरान्त के लिए हैं में हैं महि के उपरान्त के लिए हैं महि के उपरान्त के लिए लिए हैं महि के अपना के लिए के लिए

स्थ-अंश, अथन—नाक्य के आदि में आते हैं और बहुया 'तव' का अथ बताते हैं, इसके पूर्व कुछ वावय आचुके हुए होते हैं अथवा

गमर में कुछ बात चुका हावा है। ति—ति नास्य के आहि में नहीं आता, स तु गत:—वह तो गया। निनिद्य, परन्तु, परञ्च—क्षेतिन।

। कि दिन्हीर्ति कि सिंग क्षित्र इन्हीरि कि उपरान्त श्रथवा देति के उपरान्त होता है, जेंसे रामा नाविन्द्रा वा-राम

त्रथवा—इसका भी प्रवेशा वो को तरह, उसी अर्थ में होता है।'

। प्राप्त ,शिव-नीव, अगर्।

तद्यपि—तद्य भी।

। कि डिक्र—क्रिक्टार्क

कि ,हीष-हीक-हीष

तत्—इसिनिए।

। क्रीफ़िन-डी

अवित् वावत्—अव वक-वव वक।

तीड़ मीकिंग मेहर-निर्दे किंग्सिस में जनह के प्रवाद-तीड़ यदा तदा-जन-तव।

से भी होता है, किन्तु यह वाक्य के खाहि में खाता है, जैसे—सोऽवर्त्त मेडबर्स । इससे हिन्से की 'कि' का बोच होता है। 'कि' का बेाय यस

्। मिछिता हुन्छ

उ०८-मनोविकारसूचक अन्यय

इनका वावय से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। सुख्य मुख्य हिष्

। ई धार

। कन्त्रुपेत्र-ए-छ

आः, हुस्, हस्—कांयस्वक ।

हा, होहा, हन्त-योकसूचक ।

वय-दंशिवंदर ।

। कम्मु प्राक्नधी-कृष्टी ,मुकी

। में निक्ति है ।हिम्ह--इरे, हैं, फ़ि । है क्रिष्ट में मान के निजह जिम्राज्ञाह--: मि , तिर्गाहुत , प्रिष्ट , प्रीष्ट , ह्राह

# े २०,५-मकीएक अन्पर्

१ हैं कुद्नत तथा कुछ समासान अब्पय शब्द हैं। किही हैंक प्राप्त के उत्ता कि हैं। हुस गणात के जनुसार के मिक्की क्पर कह आप है कि नो निमिक्त की बचन के अनुसार रूप

। किए नार में हैए क्स है गया है जाने वार्क हैं। अर्पशाः आदि ), स्वि प्रस्थान्त, साति प्रस्थान्त, कृत्वसुच् प्रस्थान्त उत्तरीय आदि, यसुर प्रस्थान्त ( एक्घा आदि ) यस् प्रत्यान्त ( बहुयाः, । ३३ ), थाल् प्रस्थशन्त, दिक् और काववाचक पुरः, पश्चात, उत्तरा, इ । ५ ) कह : छुरेह ह स्कृष्ट स्वाहः स मिलियों में—तिसिव् प्रस्थयान्त, जल प्रस्थान्त, द् प्रस्थानत, मिलिस

विविध (, उस गाम किस प्रमाथ प्रमाध ) मिन्नि है हैं हैं जिग्निनिह हन्छ में असवान्त ( स्मार् स्मारम् आदि), तुसुन् प्रययान्त तथा जो ए, ऐ, को को ज्रुसण — ६६ ; डि जिल्हा है जिल्हा में में कि में किन्हुक् में किन्हुक्

है अन्तर्वादीत्वितः । इ। ह। दह।

<sup>।</sup> नह । ६ । ६ । अभिनिमित्र । ३ । ३ । ६ ८ ८

<sup>: 13519191361;</sup> इ.स.मेजन्तः

( तुमर्थ शब्दो प्र०) ; तथा क्वा ( और क्वार्थ क्यप् ) में अन्त होनेवाके शब्द तथा तोघुन, क्वुन् प्रत्यरों में अन्त होनेवाके शब्द । अधिहिरि, पथाशिक्त, अनुविष्ण्य ।

३ सवायमित्रविद्य । ३।३।८३। ३ सवायमित्रविद्य

## १-परिशेष

### मुस्कत सावा के वैवाकरण

अन्य नैयाकरतीं के प्रत्यों में उच्लेख हैं मि ने चलता हैं। सम्प्रहाय के अनुसार भाषा के प्रथम नैयाकरण इन्ह्र हेचता

। ए। १। ए। क्राक्रिकाफ स्मक्रमश्रीकृत क्रिसीक । क्रीब्रिकृति

इससे मति होता हैं कि 'इन्हें' नाम के केहि देनता अपवा को किस्ती पहले पहले मापा का विभाग करके उसका हप

ह्यांचा। स्थान्त्र प्रास्त्र का अध्ययन, भारतवर्ष में विशेषक्प से क्सिंग । हैं भारता हैं। हैं भारता क्ष्मिंग शांक्षा हैं। । हैं कि निष्ट निष्णाम । शांक्षा क्ष्मिंग हैं।

नीणीम

ाक हुन हुन सम सकता में जिस सकी नीम निणीए निक्रित ज्ञान हुन किए तही है। उन्हें में काल अव्हानी से के वनके निण्य में कुन परा है। है। जिस्हें में कुन हों है।

महामिक्षीम) महासाला नाम्नामिक्षीन कि किस्म संस्था में अरक्ष में प्रिमिन ज्याच एक उनाड़ा हुआ आप है किस्म में में अरक्ष में प्रिमिन ज्याच एक उनाड़ा हुआ आप कि क्ष्म मान का प्राप्त ने में में मान का जा मान किस्म किस्म किस्म किस्म किस्म मान किस्म मान किस्म मान किस्म और यह जंगका में जाकर किस्म किस्म किस्म किस्म विद्या किस्म किस

ज़ार जाड़ में छाएवस कुए रह । ईं छाछ्यस जास में छि।छ्याउनस में फ्राइनफ़ के लोगीए ग्रिशिड़ । ईं हरू में ज़ोर क्य 'रह र्गस्

ं। हुंह 6 एमलाप्ट के उस्रो छुस् किन्हे । हान्ह

। गार्फक माए फार्की में गामन है एरकाए । गामक की 1इक जीए यह समय तड़क कि हमीक्षिक हो ही ग्रिक्ट मह । गामिक हि इहि अक्ष का कर-ह हुए । ०६१ । है । विष्ट हमी की 15क र्रीष्ट (हमी । क घट्टी ) :हमी। इस्टी = प्रहमी एउट्टी -: जिंह के ए हि एक प्राधान में है जो एक है है भी है। ज हर्ज-:हमीए एउंहर्ज-ई डि उन्पर होसि की उन्ह है छा , उन्ह इसी मान १७६ की १३क ई फिरकाएई इस ६ 'हमीहरूने' की ई निक्रम । है । एक दिन के भी भी पद इन्तक्या है। कही कि प्रिक्रमान क्षेत्र मिष्टि है कि क्षित्र कि विष्टि कि निई निगः कि ह्यू किन्छ 15 मा 13ड र ह्यू फिनी भि गाम क्र में ड्रीए की कि जिंछर माड रान्छ रक्ष किस प्रहमें नीगीए की ई 6 इक । ई मण्डाष्ट ग्रीष्ट शिरुद्रीष्ट में फ़िक्रीस के ग्रास्ट्रेस ने इंग्रेस ड़ि में छड़ी। प्रिया प्राथा अव्हास्य मिली से पहें । ए मार हि , ाक नीणीए शिव्रम ार्न्ड उक्र छन्नीएनि द्वि में नित्र कि ।ए। म उन्निही र्जीय फड़ीय भिर्म कड़में । ई किममाय में रिप्र ४५ के प्राप्त आर् हज़ार सुत्र है। यहि केवन मुलमात्र अन्दायायी हापी जाए है। जार त्राप सुत्र का नम्बर होते हैं। कुछ । किया वा स्ट्रा विध्य गर का दसवा धुन है। यथम संख्या अध्याप का, हित्रीय पाद का नित्र है । इस सूत्र का पता यह है कि यह दूसने अध्याय के हुसने 191 'क्रियेटने मं—किंहें हैं हैं हैं हैं मार्कान मिर वसन हं क्रियेटने निर्मार है

अन्य एक एक मीट र नीणीए कमिति के फिछाउन्ह । कि भि नीक अप की ई हिंद्रक । ई फि एक्सि हेंद्र एक्स मान्य

र्स० व्यां० य०—इत

(زر ا

सुमाधितावजी में इनके नाम के हैं। एक पदा हिए भी हैं, किन्तु

। ई क्रण्डीकार्णक इष :क्रमम्

। ई फिगिरिफ कि

किन हैं। हैं इस्तम वड़ा महन्दि के प्रमम के निणीप हैसनी सन् के पूर्व जादवीं शताहड़ी में एकते हैं कि मन्हें में । प्रायः ईसा के पूर्व पर्व्य शताहड़ी में इनका होना भारतीय विद्यान बहुमत से स्वीकार अपति हैं।

#### मिरियोर्य

मह क्षिम है । कि शेर्क में नोणीए मक में मक शिक्ष निर्माक के मह शिक्ष कि । कि शिक्ष के । मिर्के मिर्के । मिर्के मिर्के । मिर्के मिर्के । मिर्के मिरके मिर्के मिरके मिर्के मिरके मिर्के मिर्के मिरके मिरके

### जीहन्द्रम

ताक्षीनी प्रमास स्वन्ह ,यह में ड़िगताए रिस्ट्र है पू से 1स्ट्रें हुए निहिन्हें मेंस्ट्र । फ़ानड़ 'फ़ामाड़म' प्रण क्षिप्टाड़व्ह निहिन्हें । ई नाधामस कि तम के निणीप किरक क्षिप्त कि तम के नणाजाक

किया है। ग्रेली और भाषा-जालित के हिसाब से पतच्यलि का महाभाष्य आहतीय अत्य है। संस्कृत व्याक्त्यण का सम्पूर्ण जान महाभाष्य के अध्ययन के विना असंभव है।

णुरुकाएई कि निंठ ने निरु जिल्विया—नेपालास्—निणीए -एई नाएकए हि किस्ने न्यापट केन्ड्र । है हेड्स ' फ्ट्रनिस ' प्रप्राप्त के निणीए के मिर्फ्ड्रिंट । यह प्रकास्तिड फुर्स्स कि मान काणीक के नमा प्रदि छड़ीएट । ग्रेड्ड प्रकास्तिड फुर्स्स मान ' माफ ' केड्डिइन्हिंडी । जिली किड कि फिएडाड्रिड्स । जिली फिहमड़ेम के निरुष्ड प्रेडिंटिंटी किखी किड कि किसीय कि नम किसी कि प्रकार के होड़िस क्रिक्टी किस्स् मान किसी कि प्रकार के होड़िस केरिट के कि

निकृति फि निक प्रिक्ष सुर्घ से हिंगीय दिवाने कि निकृते कि निकृति के निकृति

### **त्रष्ट्रीतिम्**रीक्षिय

कि छिद्दीहरी इस इस्रोह में इस में किरमेर कि गरूर सड़

भड़ीन के पिता का नाम जहमीयर था और गुढ़ का ग्रेयकृच्या । । ई ड्रिमार्किनग्रहमी

। ई सामाध नक ( विभर्डे ) ड्रिंगाल समिय समिय समित हो है प्रम प्राध्यास्त्र भड़ीय ने लिखे थे। इनमें हे ,शब्दनैस्तिमं, नाम की एक डीका फिल हैंक करीतिष्ट के डिमुकिन्नक्रमी । 18 हाम मान किमही भारतीय के एक माह ये जिनका नाम रह्वीजि था और एक पुत्र था

। ई िहार ड़िम क्र्र क्रिमिका इसीहर दे दे डिह ज्ञान्य कथीए तक डिसाकैन्नइसिक्स मिल्ड । डिसाकैन्नइसि -छुक भिम्रङ्क मीख डिसार्किलाइसिक्ष्य क्रम-हैं मकी मान क्र 

## ३-परिशेष

#### 2-63

। 16 हैं। हैं। में हिंग गिर्म शि मंहन काल गय और पदा में होता है। गदा में पदो का

। ई कि हि ( Syllable) में या मानामा ( Syllabic instants ) क्षा क्रिक्स कि ज़िए । हैं जिंह " ज़ार " जार में छए किस्स

कहताता है, जैसे— य, श्रप्, अन्त्र आहि। यदि उसके साथ केहि व्यक्त न भी है। ते। अकेला ही वह अत्तर कहताप्गा , जैसे—अपाद् शब्द में अ। (ख) मात्रा समय के उस परिमाण के। कहते हैं जे। कि पक

हस्य स्त्र के उचारण करने में नगता है। इसिन्द हस्य स्वर् एक मात्रावाता होता है। दीई स्वर्ध कमने हो मात्रावाता है। हैं। भे स्वर्ध समय लगता है, इसिन्द कमने हो मात्राव है।

हें शिर्वे पाला में स्मिल उसमें हो मात्राएँ होति हैं।

# ई निंइ के जाक्य कि उस्रव

मैंसिरी हैं हिड़क स्टि उन्हार " हुए " । हुए ( ? ) हुए ( ? ) । डि हैड़ि उन्हें मेंसिरी हैं हिड़क स्टि उन्हार " हुए ", (हु स्टेड उन्ह

### मृह्ये ह्ये ह

। ई. फर, हम्ह इत और हर हर, है , हर इत्तर हिंद

आ, हैं, ज, जू, प, पे, जो और औ होड़ रिवर होते हैं। पर के उन्हें कि को अनुस्वार जा विस्तों को कि निमा होड़ में ह्याए:ज़्ह कि उन्हें चन्हें में होते मानते हैं।

<sup>।</sup> प्रविस्किए क रिएसकी कप्रविद्धि कप्रगान्तवास १ ॥ १४ पिटिंग्सिकाज्ञाप १४१४ कप्रवेषुगार्थि :क्रिक

कारण के " ग " कीरक है खेड़ " ग " में " जन्म "—किंह " में " में " अप्रांत " प्रकार मिड़ है कि का हा " म्ह " में में मिट्ट होड़े " में " में " मार " है कि कि मार में में " मार " है कि

हैं, क्लीक '' मः " विस्मेसहित हैं। वाहे किसी पद्य में पह के अन्तवाले अत्तर के गुरु होना

ति नाम जुए गण नाथ सह क्षेट्र है व्येड वस क्षांत के जी क्षांत कि ना के जात का जात के जात का जात के जात के जात के जात के जात का जी के जात के जा

मेख नहीं। स्वनिस्तित हैं यही बाव होवो हा वहा शब्द का अन्य होना चाहित.

नीक (१) भूंक कर (१)-ई क्रिंड एक प्रक्र कि छप

#### 24

जिस परा की स्वास अत्तरों के हिसाब से होती हैं उसे क्या मही कहते हैं । सुविधा के लिए तीन तीन अन्तरों के समूह का गण कहते हैं ; डेंसे :—

मं छम सङ्ग " : क्तमधाराकथी। क्ष्या । एकपुक्रणी। काक्ष्यक " ( 8 ) ," कृष्ट्य " ( 8 ) ," उक्ष्य " ( 8 ) ," व्रिक्ष्य " ( 8 ) , " व्याप्त " ( 8 ) , "

823

( प्रमीतः ) ग्राप क्रम कि फिल्स मित प्रती है प्रकृष्ट एप्रसित " उ " र्ड प्रकार 17मेर्ड " ही " ई प्रकार का " ाहन " ( मंद्र ) प्राकार हिन्ह । एड्ड ( क्रिप्टीक ) ग्राप क्य कि एक जिल्ला निह स्ट्री रहाए 1919ि ' ति ' कि ' कि अत्य अत्य के अत्य का ' क '

( हे ) संगत्त ( हे ) यगत्ति ( हे ) संगत्ति ( हे ) यगति 一: ई ति इ ठाए फ्राप् नुसा ।

with ( = ) with ( v ) with ( ž ) with ( x )

। मनर्गात ज्जाए ।सहस धृक्तास्वाध्यमञ्जाह

१६) मगण उसे कहते हैं जिसमें पहुंचा अत्तर गुरु तथा मरता लाघवं यानित मनौ तु गुख्लाघवम् ॥

र्जीय गिहम पह है। ति है उस प्रहार क्षित में प्रापत (१) । दि एक फिक्र ग्रीह फिड़ी

गिन्नीम—वर्ष और है कि है जाई कुए उन्हार 1715ति में कुपन्त ( ह ) । है तिई एक एमिति

15 मिं हैं ति हैं जिय पहला अत्र लघु है।ता हैं अप हो । हैं तिई खुल—17मेडू ग्रीस

विद्या है कि है कि उन्हें कि । कुछ १५ कि हैं छिए हो असर लहा है। क्रोव है। गुरु । । अ

। ई तिई ग्रुप्ट रुत्तार किति में णाग्म ( ७ ) । अह १५

|                                        | ~ ~                          |
|----------------------------------------|------------------------------|
| भ कि व्हिलिस है भिक्र मिन्न है। इस्टिह | । ई हेइक नीह रह              |
| ह कि ई ग्रम्बे के ख़िला एक ए           | निस पदा की                   |
| नीक ( ८)                               |                              |
| ~~~ IF 222                             | idiofe ( = )                 |
| ——— 1h III                             | <b>फ्रांग्स</b> ( <i>e</i> ) |
| · ~ 112 SII                            | फ्राफ्ट ( है ) ,             |
| 1b 151                                 | क्रिक्ट (४)                  |
| IF IIZ                                 | प्राप्त (८)                  |
| ——— IF IZZ                             | मिश्मि (ह)                   |
| ·                                      | (४) अभूत                     |
| <b>─── 1</b>                           | Wirtt ( § )                  |
| 一: ई जिह्न प्राछड़ी विकि ।ग्रज्ञ       | हिनी फ्राप्त विहास           |
| अथवा — है।                             | । इनि १३ व्यः                |
| -                                      | ट हुने कि हुरू               |
| । हैं तिई प्रक उत्तर हो।               |                              |
| L 190.1 L                              | m to 1                       |

ाहों पर इस वात की ध्यान से देखना वाहिए कि अगर यह पद्य हुन होता ते। " वेना " एक गण न माना जाता, प्रखुत वहाँ " वेनाम " एक गण होता।

## नाजागण सब भिल कर पाँच होते हैं :--

|        |     | • • •           |
|--------|-----|-----------------|
| ~~~ lb | 212 | (३) यमर्        |
| ^ IF   | 122 | <b>政府</b> ( タ ) |
| 1h     | 11  | क्रानम (१)      |

2222

221

### —: ई ताई के प्राक्ष मित एड

(१) समस्य नह होता है जिसमें के बारो करण ( अथवा

- -- 1E

- चरण एक तरह के और हितीय तथा चतुर्थ दूसरी तरह के
- रस्त्र क्या एक होने हैं जिसमें के नाम होते हैं। १ है ति हैं सि
- लिंह कार्या कार्य के किया समस्य क्लो का कार्य के

भिजता है।

Mrs ( x )

Mutt (8)

#### 万多中的

ई जिए में मिर्फ क्रमा है में समह्य हिलाए या के महिला के महिला कि कि प्रमा है। इसी अकार २६ अन्रर तक चला जाता है। यहाँ पर प्रमार ( Syllable ) होता है, किसी के २, किसी के ३ अर्पर में ग्राप्ट किया के छिन्ही। हैं जिड़े के ग्राक्रप ड्रेक क्रप्टमिस

#### ८ असर वाळ समहत्त

में रेमित और किश्वीय गर्सि हैं । जिन्न हम्ह में ग्रम्म थिकि । एक रेमिड्र प्रहार क्षेत्रा है। जिल्ला क्षेत्र होता है। सातवा अपर जार के किन्द्र में किन्छ सिम के "किए " क्रिप्ट । :फिल्मां हे सिल्स द्रिस्थारीः ॥ रलीके पन्डे गुरु होये सबेन लघु पञ्चमम्। --: ई अर एक्स । इसका विश्व हि. " क्लिंग " छि आह अत्रर वाले समब्तों में से एक समब्त " अनुष्ट्रप् " है,

। है एम्डाइट डि क्लिंग जाना यना है। उद्दिश्य है।

१६ अक्षरवाळ समहत्त

# | | 東京 ( ) )

। ई रिडि महास इन्द्रवज्ञा के प्रतीक पाइ में दो तगण, एक जगण किर हो गुरु स्माहिन्द्रवज्ञा यहि तो जगौ गः

यम्प

15 15

जैसे स्याहिन्द्र। वजा य। हि सीच। गो गः

MPS

त्रवास

### । इन्हर्म्स ( ६ )

उपेन्द्रव्या जतजास्ततो गौ उपेन्द्रव्या के प्रयेक्त पाद में जगण, तगण, जगण तथा दो होते हैं।

व में ह्र व ब्राय व वा स्व ची भी

ही।ह्याह्य ( *ह* )

# अनन्तरोद्दीरितछ**हमभाजो**

पाद्रीयद्रीयाचुपजातयस्ताः

| : 153 | r F | म या ध  | ह गर हि   | म है। म    |
|-------|-----|---------|-----------|------------|
|       | -   | ~-~     | ~         | ^          |
| Ţ.    | ĬĿ  | यगता    | 则吃        | त्रगण      |
| 1危    | 114 | मज़ क ह | <b>角存</b> | क्रिक प्र  |
| -     |     | ~~~     |           | <b>^-^</b> |
| Ţř    | le. | यगत     | 则巧        | यभाता      |

# ह्मिम र्हाइम्*स्ट ५* १

त्र (१) हुतविक्यान्ति । हुत्ति । इतिक्यान्य । इतिक्यान्य । इत्यान्य । इत्यान

हुतविलम्बित के प्रत्येक पाड़ में, नगण, भगण, भगण और रगण

जेसे—हू त वि च मिन त माह न भी भ से कियान

भुजङ्गपातं चतुभिषकार्

भुजङ्गयात के प्रलेक पाद में चार यगण होते हैं। यगण यगण यगण

रं८ मध्रत्वाछ समवैय

वसन्तितवका

उत्ता वसन्तितिक्ता तथवा वगै।ग: वसन्तित्वका के प्रतेक पाद में तगण, भगण, जगण, जगण भीर हो गुरु होते हैं।

# १५ अक्षरबाक समवृत्त

िन्नाम

:कैंकिंगीर्भ किन्नीम फेरियुप्रकम्म

। ई फ़िर्ड कीए ड़ार के महरू 'कितस । एक 'कराए ; ई हाई प्राफ् सालिनो के प्रत्येक पाइ में नगण, नगण, मगण, यगण,

Melti

जैसे-न न म व य यु होते, मा

Melele

添布而 体作品 शिशि Miete

१७ अक्षरवाले समव्त

किंगक्राक्रिम (१)

मम्हाकान्ताम्ब्रिस्सिनमेमें। यनौ तौ गयुम्म

मन्दाकान्ता के प्रत्येक पाइ में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण

। हैं तिई प्रकृष्ट गृए कि मिष्ट

<u> चेवार्या</u>

लग्र जिपम् म म Melt Melele Mek

नार अत्तर के उपरान्त, तद्नन्तर झः अत्तर के उपरान्त, —किं झे किं के उपरान्त की होती है; जैसे—

ही कि ए ह य ह मा सि हि

1:5年 平子7年

के " गुर पहिली भी " नंता" के उपरान्त, हुसरी " था " के उपरान्त, तीसरी अन्त में " सः " के उपरान्त हैं । इसी प्रकार चारो निप्ती में कीत होगी ।

#### क्रिमेछाड़ी (६)

णिनेभिष्टी :११ छिष्टमममप क्रिस्टिईरु:भैर

| ,ह्न मी | म क्री :ाष्ट | व से श्रा |
|---------|--------------|-----------|
| - ^     | ~~-          |           |
| य ग     | pleff        | संगत      |
| सक्य    | कंग्म मि     | 日五年       |
| <u></u> |              |           |
| न्धर्ष  | ग्रिक्स      | ग्रीक्ट   |

जिस्में क्रिक्ट के "क्रि" म्हास्ट दृह होए किडीए म्य डिस् -: ई क्रिक्ट मियू। ई हनाम्म्ट के "क्रि" म्हास्ट विद्याम्य हीए

ससृद्धं सीभाग्यं सक्तजवस्थायाः किमपि तत्, महैरवर्षं लीलाजनितजगतः खर्एडपर्शाः। श्रुतीनां सर्वेश्वं सुरुतमय सुर्वं सुमनसाम्, स्रुयासीन्द्र्यं ते सिललमशिषं नः शमयत् ॥

# १९ असरवाले समवृत्त

मुन्दीकिनिक्रीह ना: सनी सतता।: शाहूकविक्रीकितम्। जाहूंनिक्जीहिन कुन्ह के प्रतेक पाद में मगण, सगण, उनम्ण, सगण, तगण, तगण फिर पक्ष अपर होता है। बारह अद्गर के उपरान्त पिहली यि। है निक्रिंग्यर के उपरान्त हैं।

ाष्ट्रत फ्लाउपर कि "कि" उद्गाप्ट मित्रुगाय तीय किडीए उप ाँड्रफ

क्सिंश 17पूर मिल सातवें अत्तर '' या '' के उपरान्त हैं । पूरा श्री हैं।

पातुं न प्रथमं व्यवस्थित जलं युष्मास्वपीतेषुया, नाद्ने गियमयुद्धनाऽ पि भवतो स्नेहन या पख्तवम् । आधे वः कुसमप्रसृतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः, भेषं याति ग्रहुन्तवा पित्युहं सबैरतुद्धायताम् ॥

### २१ अक्षरवाले समवृत्त सम्बत्त

| स हा साः | अस्याः | हे कि ह         | व        | ₽ <b>7</b> =             | 坐 |
|----------|--------|-----------------|----------|--------------------------|---|
|          |        |                 | -~       | ~~                       | ^ |
| F 7      | ≥ 'lk  | —∨—<br>ए व हिंग | <u> </u> | – <u>–</u><br>je 1155–19 | É |
|          | · ~    |                 |          |                          |   |
|          | ग्रीकृ | म्रात           | D        | गुरुष्ट                  |   |
| ~~~      | ~~     |                 |          |                          |   |
| ग्रीकृ   | मिश्रा | ini             | 77       | DIFA                     | : |
|          |        |                 |          |                          |   |

कारण्ट के "ाम" प्रकृष्ट किंगस तीय किंद्रीण पर रेड्रण प्रकृष्ठित के किंग्स के अन्य किंग्स के अन्य के किंग्स के अन्य किंग्स के किंग्स के

# अर्थसमन्*त्र* वृष्टिपताश

Aladası

अधीज नयुगरेपतो प्रकारो युष्पिताया के प्रथम तथा तृतीय चरण में नगण, नगण, यगण, (इस प्रकार १२ अत्तर) और द्वितोय तथा चतुर्थ में नगण, वगण, तगण, तगण, और एक गुरु (इस प्रकार १३ अत्तर)

 即時
 即時
 即時

 ———
 ———
 ———

 125 H24
 .
 .

 105 P55
 .
 .

स्० ब्या० य०—इंट

| 鱼          | ्रा <u>क</u> िस्र | ने ,घा                     | £B                  | ,मिछा                         |
|------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| ^          |                   | ^ ^-                       | <u>`</u> -          |                               |
| हूं। उदाहर | ह्यास्ट मक्ट ह    | ाहित्यमें बहु<br>१ हें हैं |                     | ट्ट्रियटी<br>हिट्ट छिम्हे थिए |
|            |                   | विसर्वे                    | 톙                   |                               |
|            | हैं।वर्स ॥        | वयभूसरा म                  | जीमण्णकी            |                               |
|            |                   | कि के                      | क्राइंग इ           | <u> </u>                      |
|            | स्वर्भेव ।        | क्षियान्त्रया              | <u> इतस्यवर्ग्ग</u> |                               |
|            |                   | لكاء                       | <u> </u>            | भार सार                       |
|            |                   |                            | -: 2:               | कि किस्टि 15ट्ट               |
| <u> </u>   | k et ib           | <b>——</b><br><b>回</b> IP 引 | P IK &              | <b>一个</b>                     |
|            | म म स             | र्व १ व                    | <b>申申</b> 章         | A 4 H                         |
| क्रम्      |                   |                            |                     | <del>-6£</del>                |
| य प्रधा    | किक्री (          |                            |                     |                               |
|            |                   | <u> </u>                   | ^                   |                               |
|            | <u>idir</u>       | <b>H</b>                   | <u> </u>            |                               |
|            |                   | ાક્જીવ                     | )                   | (EB                           |

140ि

नस्या

FF.

र्यस्थन्त्

|         |          | न्नाधि     | 4       |              |
|---------|----------|------------|---------|--------------|
| —<br>15 | वसिंद्र' | <br>,fБ₽#  | ज्जी व, | — <b>○</b> — |
|         |          | <b>少一心</b> | भनवाः   | deta'        |

ई हेड़क प्रेष्ठ कृष् " जीति" ई गाए डेक छंडीए की 1छेट प्रमुख्ती के (edatari ordally) मित्र का प्रमुक्ति क्षेत्रमा के प्रमुक्ति " जीति" । ई होत्य क्षेत्रम्थि --: ई िति है कि जक्त क्षेत्र के कि हैं "क्षित्र "क्षेत्रम्थि"

## gelfe

पर्याः पाहे प्रथमे, द्वाह्णमात्रास्तथा तृतीये । अथाह्य दितीये, चतुर्थके पञ्चह्य साऽयो॥ अथीत् आयो के प्रथम तथा तृतीय चरण में १२ मात्राप् होती हैं। द्वितीय में १८ और चतुर्थ में १४ मात्राप् होती हैं। इति हैं। दितीय मात्रा हो पत्र हैं।

उदाहरणाच जनाय माधक साम के जिए धुतनाय, वृत्तरजाकर नार-इन्हों के अधिक साम के जिए धुतनाय, वृत्तरजाकर

# महिमीम--- इ

धीनी कि निभाग कर्त्य में रिम्प मार्

us is o e l î r ü u ī i ā s इस इस इस्ट ड ड इ आया इस्ट स्था में आया चन्द्रिक्ट (स्वर के ऋपर) अथवा

बिसम् ऐ अर्थस्वार्षः ण अरावा ज . :

ųр u p ţР 1 2 Ų S `2 3 ηſ ſ U ср ວ ře £ Ĭ. <u>`</u>\_ <u>a</u> ąр 8 Ţ प्रभ স 3 È Ŀ ब् 3

| Ч    | 8          | ន    | S    | ,6   |
|------|------------|------|------|------|
|      | H          | à    | ă    | _    |
| Λ    | Į          | I    | Y    |      |
| Ē    | <u>ब</u>   | ž    | ķ    |      |
| w    | पृव        | q    | qd   | d    |
| Ħ    | <u>L</u> t | È    | É    | Þ    |
| u    | qр         | p    | ц    | 1    |
| 产    | R          | \$   | a    | र्य  |
| ~~~~ | ~~~~       | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ |

इस प्रकार इन अत्यों के जोड़ कर एव्ह जिसे जाते हैं। उदाहरणार्थे।

**※ 日田日 ※** 



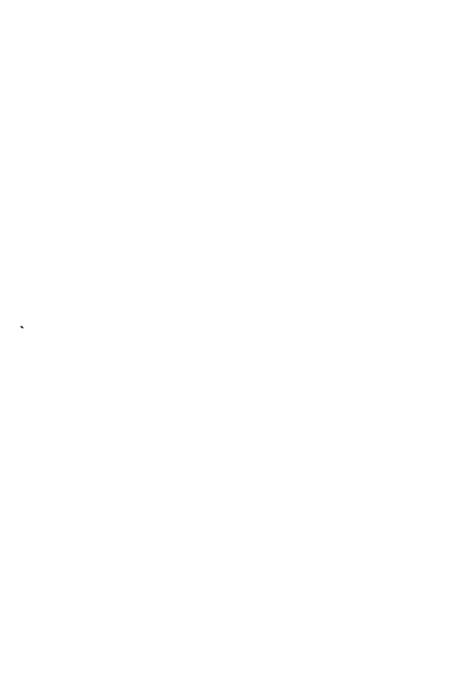